# MAHĀBHĀRA

(Southern Recension)

#### Critically Edited by

P. P. S. SASTRI, B. A. (OXON), M.A.

Professor of Sanskrit, Presidency College, Madras, Editor, Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Tanjore Palace Library.

#### Vol. VI-VIRĀTA PARVAN

PUBLISHED BY
V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS
292, ESPLANADE, MADRAS.

All Rights Reserved.

Printed at
The 'VAVILLA' PRESS,
Madras.—1982.

### ॥ श्रीरस्तु ॥

## ॥ श्रीमन्महाभारतम् ॥

तन्न

# विराटपर्व

मद्रपुरराजकीयकछाशालासंस्कृताध्यापकैः बि. ए. (आक्सन्) एम्. ए. (मद्रास्) इत्यादि बिरुदाङ्कितैः पि. पि. सुब्रह्मण्यशास्त्रिभिः दाक्षिणात्यशाखानुसारेण सविमर्शं संशोधितम्

अकार्यं त्वत्कृतं राजन् मा त्वा ब्रह्मद्विषं घोरं



क्षित्रमेष त्रसाद्यताम् समृलग्जुव्निद्हेत् ॥ विराट-६२-४७॥

चेन्नपुर्या वाविळ रामस्वामिशास्त्रुलु अण्ड् सन्स् , इत्येतैः सम्मुद्य प्रकाशितम्

चेन्नपुर्यां वाविळु सुद्रणालये सुद्रितम् १९३२

#### INTRODUCTION.

I

- script belongs to Mr. Krishnaswami Sastrigal Sub-Registrar, Tanjore District. Its description is as follows:—Substance-palm-leaf; Size—17\frac{3}{4} \times 2\frac{3}{8} inches; Lines—13 to a page; Script—Grantha; Virāta Parvan complete; Date of transcription—Thursday the 14th November, 1799 A. D.
- script belongs to Pandit Narayana Aiyangar of Anantakrishnapuram village in the Tinnevelly District. Its description is as follows:—Subtance-palm leaf; Size—16 × 1½ inches; Lines—9 to a page; Script-Grantha; Virāṭa Parvan complete; Date of transcription—Thursday the 13th August, 1896. A. D.
- script was procured for us by Mr. K. K. Lakshminarayana Iyer of Kadayam village in

the Tinnevelly District from Mr. Natesa Iyer. Its description is as follows:—Substance—palm-leaf; Size—14\frac{1}{3} \times 1\frac{5}{8} inches; Leaves—132; Lines—9 to a page; Script-Grantha; Virata Parvan complete; Date of transcription—January, 1825. A. D.

- s—is used for additional readings, etc. The Manuscript belongs to Mr. T. S. Kuppuswami Iyer of Taruvai village in the Tinnevelly District. Its description is as follows:—

  Substance-palm-leaf; Size—15 × 1½ inches; Lines 5 to 9 to a page; Script-Grantha; Virāṭa Parvan complete; Date of transcription—Saturday, the 6th January, 1849 A. D.
- ■—is used for additional readings, etc. The manuscript belongs to Mr. R. S. Rajagopala Ayyar, Advocate, Trichinopoly, whose native village is Nalloor in the Tanjore District. This Manuscript was used in the preparation of the Grantha Edition of the text printed from Sarabhojirajapuram from 1895 A. D. onwards. Its description is as follows:—Substance-palm-leaf; Size—15¼ × 2¼ inches; Lines—18 to 20 to a page; Script-Grantha.
- m—is used for additional readings, etc. The Manuscript belongs to Brahma Sri Kesavaru of Manalikkara Mutt in the Travancore State. The Manuscript was procured for us by Pandit Sambasiva Sastri, Curator of Oriental Manuscripts, Trivandrum. Its description is as follows:—Substance palm-leaf; Size—11½ × 2 inches; Lines—12 to a page; Script Malayalam; Virāta Parvan complete; Date of transcription—Sunday, 15th March, 1713, A. D.

HI-is used for additional readings which are given in the Appendix. The Manuscript belongs to His Gracious Highness the Maharaja of Travancore. The Manuscript was made available to us through the good offices of that enlightened scholar and statesman, the Hon'ble Sir. C. P. Ramaswami Iyer, K.C.I.E. Its description is as follows: -Substance-palm-leaf: Size— $21\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$  inches; Leaves—82; Lines— 9 to a page; Script—Malavalam: Virāta Parvan complete. This Manuscript was received only after the Virata Parvan Text had been printed off. However, an appendix containing the more important additions of at least half-stanzas are added at the end for the information of scholars.

#### H

From the Anukramanikadhyaya of the Adi Parvan, it will be observed that, according to the Southern Recension, the Virata Parvan should consist of 67 chapters and 3,500 stanzas, whereas, according to the Northern Recension, the number of chapters remains the same, though the number of stanzas need be only 2050 (See the Tables appended to the Introductions to Vols. I & II) No single manuscript that has been used for the printing of the Southern Recension divides the Virata Parvan into exactly sixty-seven chapters. Even the Grantha Edition of the text, published about 1895, from Sarabhojirājapuram, Tanjore, divides the text into as many as seventy-six chapters. All the manuscripts of the Southern Recension agree in dividing the text into either seventy-six or in some cases seventyseven chapters. We have shown in appropriate

places in the body of the Text the deviations of the several manuscripts wherever they occur.

In the tentative edition of the Virata Parvan, already issued by the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, Dr. Utgikar, the learned editor, has printed the text, dividing it into sixty-seven chapters. A careful examination of the scheme of chapters, both in the Northern and the Southern Recensions, reveals the process that has been responsible for the unnecessary multiplication of chapters. If the chapters are rearranged on the principle of grouping one or more chapters together, if either the Northern or the Southern Texts favour it, we easily arrive at the figure, sixty-seven, which is what has been fixed by the Anukramanikadhyava, according to both We have, therefore, printed the Text Recensions. in sixty-seven chapters, observing the above principle. However, to illustrate the divergences at a glance, a Concordance exhibiting the scheme of chapters in the Northern Recension, according to the Poona Edition with Bhavadipa, the Mixed Recension, according to the Kumbakonam edition, and the Southern Recension, according to the Text printed herein, is appended.

As for the total number of stanzas in the Virāta Parvan, we are happy to note that, according to our printed edition, the Virāta Parvan contains all the 3,500 stanzas claimed for it. The actual number of stanzas in all the 67 chapters, according to the Principal Text edited comes to 3283 stanzas. The additional stanzas, given as अधिकपाट: in the several footnotes, yield after re-examination as specified in the last page of the Text 217 stanzas making thus a total of 3,500 stanzas for the whole Virāta Parvan.

### CONCORDANCE.

| Poona Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter. | Kumbakonam<br>Edition<br>Chapter. | Southern<br>Recension<br>Chapter. | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| omitted                                     | 1                                 | . 1                               | 1                                                      |
| 1                                           | 2                                 | 1<br>2<br>3<br>4                  | $\tilde{2}$                                            |
|                                             | 2 3 4 5 6 7 8 9                   | 3                                 | 2<br>3<br>4                                            |
| $\frac{2}{3}$                               | 4                                 | 4                                 | 4                                                      |
| 4                                           | - 5                               | 5                                 | 5                                                      |
| 5 3                                         | 6)                                | 61                                | 6                                                      |
| ,, }                                        | 7 }                               | ,, }                              | 7                                                      |
| " 5<br>6                                    | 8                                 | omitted                           | omitted                                                |
| 7                                           |                                   | 7                                 | 8                                                      |
| 8                                           | 10                                | 8<br>9                            | 9                                                      |
| 11                                          | 11                                | 9                                 | 10 ·                                                   |
| 12                                          | 12.                               | 10                                | 11                                                     |
| 10                                          | 13                                | 11                                | 12                                                     |
| 9                                           | 14                                | 12                                | 13                                                     |
| 13                                          | 15                                | 13                                | 14                                                     |
| 14 }                                        | 167                               | 14 ?                              | 15                                                     |
| ک یوں                                       | 17                                | ", <i>5</i>                       | 16                                                     |
| 15                                          | 18                                |                                   | 17 .                                                   |
| 16 )                                        | $\frac{19}{20}$                   | 16)                               | 18                                                     |
| ,,,                                         | 21                                | ,, }                              | 19<br>20*                                              |
| omitted)                                    | 22                                | 22.)                              | 20*                                                    |
| 17 18 ?                                     | /                                 | 17)                               | 21)                                                    |
| 19                                          | " }                               | ,, }                              | ,, }                                                   |
| 20                                          | 23                                | ",<br>18                          | 22                                                     |
| 21                                          | 24                                | 19                                | 23                                                     |
| 22 7                                        | 25 )                              | 20 2                              | 24                                                     |
| (                                           | 26 }                              | ,                                 |                                                        |
| " <b>)</b>                                  | 27                                | ,, )                              | 25                                                     |
| 23<br>24                                    | 28                                | 21<br>22                          | 26<br>27                                               |
| 24<br>25                                    | 29                                | 22<br>23                          | 28                                                     |
| 26                                          | 30                                | 24<br>24                          | 29                                                     |
| 27 )                                        | 31)                               | 25)                               | 30 )                                                   |
| 28 }                                        | 91 (                              | 20 f                              | ,,,                                                    |

<sup>\*</sup> And A kosas omit stanzas 142½ to 179½, forming a separate chapter in all other manuscripts. Hence the total number of chapters will be only 76 for A & A.

| Poona Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter. | Kumbakonam<br>Edition<br>Chapter, | Southern<br>Recension<br>Chapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                             |                                   | Control of the second s | Enter                                                   |
| $\{ \frac{29}{30} \}$                       | 32 }                              | 26 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 )                                                    |
| 30 ∫                                        | ., 5                              | ,, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7, 5                                                    |
| 31                                          | 33                                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                                                      |
| 32                                          | 34                                | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33                                                      |
| 33                                          | 35                                | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                                                      |
| 34                                          | 36                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35                                                      |
| 35                                          | 37                                | . 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36                                                      |
| $\begin{bmatrix} 36\\37 \end{bmatrix}$      | 38 }                              | 32 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 )                                                    |
| 37)                                         | ,,,                               | ر ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,,                                                     |
| 38                                          | 39                                | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38                                                      |
| 39)                                         | 40)                               | 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39)                                                     |
| 40 {                                        | ,, {                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                       |
| 41 )<br>- 42                                | 41                                | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                      |
| 43                                          | 42                                | 36<br>36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41                                                      |
| 44                                          | 43                                | 3 <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42                                                      |
| 45                                          | 44                                | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43                                                      |
| 46)                                         |                                   | 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                                                      |
|                                             | $\frac{45}{46}$                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                      |
| 47                                          | 47                                | 3, 3<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46                                                      |
| 48                                          | 48                                | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47                                                      |
| 49                                          | 49                                | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48                                                      |
| 50                                          | 50                                | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49                                                      |
| 51                                          | 51                                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                      |
| 52                                          | 52                                | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51                                                      |
| 56                                          | 53                                | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52                                                      |
| 53                                          | 54                                | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53                                                      |
| 54                                          | 55                                | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54                                                      |
| 55                                          | 56                                | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55                                                      |
| omitted                                     | 57                                | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56                                                      |
| 60                                          | 58                                | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                                                      |
| 58                                          | 59                                | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58                                                      |
| 59                                          | 60                                | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59                                                      |
| 60                                          | 61                                | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60                                                      |
| 64 ?                                        | 62 7                              | 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61                                                      |
| ,, 5                                        | 63 5                              | 20.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62                                                      |
| 62 }                                        | 64 \                              | 56 \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63 }                                                    |
| 63 5                                        | • 65                              | ,, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, 5                                                    |
| 61                                          | • 65                              | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64                                                      |
| 65                                          | 66                                | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                                                      |
| 66                                          | 67                                | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66                                                      |

| Poona Edition'<br>with Bhavadipa<br>Chapter.                      |                                                                | Southern<br>Recension<br>Chapter.                              | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 67<br>68<br>,,,+69<br>omitted<br>70<br>71<br>omitted<br>72<br>,,, | 68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78 | 60<br>61<br>7,<br>62<br>7,<br>63<br>64<br>65<br>66<br>66<br>67 | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>78<br>74<br>75<br>76 |

#### III

The principle underlying the editing of the tentative edition of the Virata Parvan published by the Bhandarkar Oriental Research Institute—a principle that is being followed in the monumental critical edition of the Adi Parvan published by the same Institute, is to arrive at the Principal Text by omitting most additions found in the Northern but not supported in the Southern as well as most additions found in the Southern but not found in the Northern Recensions. Such a process, though it may certainly lead us to a text that is common to both the Recensions, can at best give us only a Sangraha-Mahabharata but surely not the Maha-Bharata of Vyasa. Be this as it may, it is enough to point out that the several important and major additions found in the Southern Recension, but omitted in the Northern Recension, are all part and parcel of the text of the Virata Parvan as known to Nannaya already in 1022 A.D. and to Vadiraja, the author of the Laksalankara who flourished about 1339 A.D.

| Poona Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter                                                                                          | Kumbakonam<br>Edition<br>Chapter,                                                                          | Southern<br>Recension<br>Chapter.                                                                      | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter.                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 } 30 } 31 32 33 34 35 36 } 37 } 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 53 54 55 omitted 60 58 59 60 64 7 62 63 61 65 66 | 32 } 33 34 35 36 37 38 } 40 ,,,, 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 63 64 ,,,, 65 66 67 | 26 } 27 28 29 30 31 32 } 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 75 58 59 | 31 } 32 33 34 35 36 37 38 39 39 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 7, 64 65 66 |

|                                                                     |                                                                |                                                             | 1                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Poorta Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter.                        |                                                                | Southern<br>Recension<br>Chapter.                           | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter.  |
| 67<br>68<br>,,, +69<br>omitted<br>70<br>71<br>omitted<br>72<br>,, } | 68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78 | 60<br>61<br>,,}<br>62<br>,,,}<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67 | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76 |
|                                                                     |                                                                | 01                                                          | 77                                                       |

#### III

The principle underlying the editing of the tentative edition of the Virata Parvan published by the Bhandarkar Oriental Research Institute—a principle that is being followed in the monumental critical edition of the Adi Parvan published by the same Institute, is to arrive at the Principal Text by omitting most additions found in the Northern but not supported in the Southern as well as most additions found in the Southern but not found in the Northern Recensions. Such a process, though it may certainly lead us to a text that is common to both the Recensions, can at best give us only a Sangraha-Mahabharata but surely not the Maha-Bharata of Vyasa. Be this as it may, it is enough to point out that the several important and major additions found in the Southern Recension, but omitted in the Northern Recension, are all part and parcel of the text of the Virata Parvan as known to Nannaya already in 1022 A.D. and to Vadiraja, the author of the Laksalankara who flourished about 1339 A.D.

In so far as the Virata Parvan is concerned, we are able to point out the following seven distinguishing marks as peculiarly characteristic of the Southern Recension:—

- (1) Chapters I & II of the Southern Recension are welded together as one in the Northern Recension, the main incidents of chapter I being described in the last chapter of the previous Parvan, the Vana Parvan and omitted in the Virata Parvan, according to Northern Recension.
- (2) The Southern Recension completely omits the Durgastava after chapter VI while the same appears as a separate chapter in the Northern Recension.
- (3) The Northern Recension omits in full chapter 50 of the Southern Recension.
- (4) The Northern Recension omits the incidents narrated in detail in stanzas 1-25 of chapter 62 wherein the coming of the gods to witness the conflict between Arjuna and the Kauravas, and their departure are narrated.
- The Northern Recension omits the incidents narrated in stanzas  $94\frac{1}{2}$  to  $111\frac{1}{2}$  of chapter 62 wherein the meeting of Yudhisthira by Bhima and Arjuna during night and their resolve to kill Virata and others outright is shown by Yudhisthira to be unnecessary and premature.
- (6) The Northern Recension omits in full chapter 65, where Uttara advises Virata to give away his sister Uttara in marriage to Arjuna to pacify. Yudhisthira and Virata offers Uttara accordingly.

(7) The Northern Recension omits the incidents narrated in stanzas 19½ to 33½ of chapter 66 wherein the messenger of Duryodhana informs Yudhisthira that they would have to proceed to the forest once again for a period of thirteen years as Arjuna had been found out before the expiry of the thirteenth year, upon which Yudhisthira replies that Bhisma may be referred to in case of doubt whereupon Bhisma, after due deliberation states that the thirteenth year had already passed before Arjuna revealed himself.

#### IV

In a letter, dated 11-5-1932, Dr. M. Winternitz writes from Prague:—

"The Commentary of Vadiraja is no doubt very important. But it is a pity that Vadiraja does not say more about himself. As there are several writers known by the name of Vadiraja, one should like to have the certainty that the author of the Laksalankara is identical with the one who died in S'aka 1267."

We are glad to assure Dr. Winternitz that the author of the Lakṣālankāra is the Vādirāja who died in S'aka 1267 as is fully borne out by the following colophon appearing at the end of the Lakṣālankāra to the Virāṭa Parvan:

"इति श्रीमन्महाभारते शतसाहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि श्रीमत्कविकुलतिलकश्रीमद्वागीशतीर्थश्रीमञ्चरणकरकमल-सञ्जातश्रीमद्वादिराजतीर्थपूज्यचरणकृतलक्षालङ्कारे पञ्चसप्रतितमोऽध्याः यः॥ समासं विराटपर्व॥ शुभम्॥''

Vadiraja's contemporaneity with Vagis'a Tirtha is thus established beyond doubt.

#### V

On page XXXV of his Preface to "A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal, Volume V, Purana Manuscripts", the late Mahamahopadhyaya Haraprasada Shastri, has the following remarks:-"I have consulted all available editions of the Mahabharata and many manuscripts; but this table (as found in the Parvasangrahadhyaya of chapters and stanzas to each Parvan) is uniform everywhere When everything in the Mahabharata is changing, this table remains fixed and I believe like an anchor." (According to the table he has made in p. XXXIV, the Virata contains 67 chapters and 2050 stanzas). Utgikar, the Editor of the tentative edition of the Virata Parvan, makes also similar remarks on pp. XXXI and XXXII of his Introduction. We have to point out, in no uncertain terms, that the figures enumerating chapters and stanzas for each Parvan in the Parvasangrahadhyaya are generally at variance in each of the Recensions. Northern and Southern. already added a comparative table of this enumeration on pp. XVIII and XIX of our Introduction to Vol. I and shown also how the enumeration in the Southern Recension has also the authority of Nannaya who lived C. 1022 A.D. (See pp. XXX of introduction to Vol. II.)

Proceeding on the basis that the enumeration in the Northern Recension is correct, Dr. Utgikar

remarks that the additions found in the Southern Recension are all interpolations of a later date. is the fashion with some scholars to believe that of two Texts, the leaner is the more genuine. whilst the larger is generally a later and an interpolated one. We are afraid that such a view with regard to the Mahabharata text may not be either scientific or in consonance with tradition. We have already shown in our Introduction to Vol. II on pp. XI how the Mahabharata text-tradition arose. In our journey backwards in tracing the history of the Mahabharata Text, we find that Vadiraja who lived about three hundred years before Nilakantha. the author of the Bhavadipa, has already fixed the Southern Recension through his Laksalankara. Three hundred years earlier than Vadiraja, Nannaya Bhat has also fixed the authoritativeness and genuineness of the Southern Recension of Mahabharata in his Andhra Bharatamu. two or three hundred years earlier should have been the date by which the Mahabharata had probably spread to Insulindia, notably Java. The Javanese version of the Mahabharata had already been made in the year 996 A. D. and an examination of this version has convinced Dr. Utgikar that "the Javanese version was made from the Southern Recension of the Virata Parvan." The Javanese version is a general rendering of the Mahabharata story in the Kavi language interspersed with pratikas from the Sanskrit original.

It will thus be seen that whatever may be the exact nature of the Southern Recension, its text-tradition is sufficiently well authenticated and claims a pretty long antiquity. The question therefore is which is the more ancient and genuine version of

the Mahabharata, the Northern with its comparatively thin content or the Southern Recension with its peculiarly full content. Its length and bulk need not militate against its genuineness as regards the Southern Recension, especially when we know, that even according to higher criticism as applied to Shakespeare, the Folio Henry V, though later in date and bulkier in content, is generally considered the more genuine in preference to the Quarto Henry V, though earlier in date and less bulky in content.

It is, therefore, quite possible that the Southern Recension with its comparative fullness and authenticated, as it is, by its acceptance by a large line of authors and their works may yet prove to be the more genuine and authoritative version of Vyāsā's Mahābhārata.

PRESIDENCY COLLEGE, MADRAS. 30-6-1932.

P. P. S. SASTRI.

### ॥ श्रीरस्तु ॥

### महाभारतस्य विराटपर्व

### तस

# ॥ विषयानुक्रमणिका ॥

# वैराटपर्व

| आहर | रायः                                                                    |        | पुरम् |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 3   | युधिष्ठिरेण बाह्मणाय मृगापहतारणिभाण्डप्रत्यर्पणम्                       | ***    | 2     |
|     | युधिष्ठिरेण बाह्मणमध्ये दुर्योधनापनयादिकथनेन शोः                        | वनम्   | 3     |
|     | युधिष्ठिरस्य धौरयेन देवादिनिदर्शनप्रदर्शनेन परिसान                      |        | . 8   |
|     | भीमेन युधिष्ठिरसान्त्वनम्<br>पाण्डवैः स्वसहचरबाह्यणाभ्यतुज्ञानसम्पादनेन | ***    | •     |
|     | तद्विसर्जनपूर्वकं धौम्येन सह मन्त्राय कविदुपवे                          | शनम    |       |
| ₹   | युधिष्ठिरेण आतृभिस्सह मन्तेण विराटनगरे निवासनि                          | र्धारण | स ९   |
|     | युधिष्ठिरस्य यतिवेषपरिग्रहेण विराटसभास्तारीभवन-                         |        | ٦.    |
|     | निर्धारणम्                                                              | ***    | 33    |
| 3   | भीमेन युधिष्ठिरं प्रति स्बस्य सुद्वेषपरिग्रहेण विराट-                   |        |       |
|     | भवने निवासकथनम्                                                         | ***    | 93    |
|     | युधिष्टिरेणार्जुनं प्रति तद्वीर्थकथनेन विराटनगरे कथं                    |        |       |
|     | छन्नो वल्यसीति प्रश्नः                                                  | ***    | 16    |
|     | अर्जुनेन युधिष्टिरं प्रति स्वेन नपुंसकवेषपरिग्रहेण                      |        |       |
|     | राजकन्यानाटनादिकयनम्                                                    |        | 96    |
| 8   | नकुलेन युधिष्ठिरं प्रति विराटनगरे स्वस्य अश्वपाळ-                       |        |       |
|     | कतयाऽवस्थानकथनम्                                                        | ***    | ₹•    |
|     | सहदेवेन गोपालकतया स्वस्य निवासकथनम्                                     | ***    | - 21  |
|     | द्रौपद्या स्वस्थास्तैरन्ध्रीभावेनावस्थानकथनम् .                         |        | 45    |
| 4   | पाण्डवैरिन्द्रसेनादीन् प्रति द्वारकादिगमनचोदनम्                         | ***    | २५    |

| 18.5 | ायः                                                     |            | पुटम् |
|------|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| ų    | धौरयेन पाण्ड्वान् प्रति राजगृहवासप्रकारानुशासनम्        |            | २६    |
| Ę    | अज्ञातवासार्थं प्रस्थानं कुर्वतां पाण्डवानां मङ्गलार्थं |            |       |
|      | धौम्येन होमपूर्वकं मन्त्रजपः                            | ***        | 38    |
|      | पाण्डवैधौँम्येन सह किञ्चिहरूं गत्वा अग्निपरिचरणे        |            |       |
|      | धौर्म्य नियुज्य विसुज्य च विराटनगरपरिसरगम               | नम्        | 30    |
|      | द्रौपद्या श्रमार्तया विराटनगरपरिसरदेशे एकराबि-          |            |       |
|      | निवासप्रार्थना                                          | •••        | 99    |
|      | युधिष्ठिरेण नकुलसहदेवयोः प्रत्येकं द्वौपद्याः वहन-      |            |       |
|      | नियोजनेऽपि तयोरपि श्रमार्ततया तदनङ्गीकरणम               | į          | રેડ   |
|      | युधिष्ठिरेण द्वीपदीवहने अर्जुनिनयोजने तेन द्वीपदीवहर    | <b>नम्</b> | રૂવ   |
|      | युधिष्टिरेणार्जुनं प्रति कुलासाकमायुधानि गोप्तन्यानीति  | ते प्रका   | • ••  |
|      | ्रमञ्जानसमीपे दुरारोहे शमीवृक्षे अस्माकमायुधानि         |            |       |
|      | निक्षिप्य गृहितन्यानि इत्यर्जनेन युधिष्टिरं प्रत्युनि   | <b>T</b> : | 80    |
|      | पाण्डवैस्सवैंस्सवेषामायुधानि वस्त्रण परिवेष्टय धर्मपुता | य          |       |
|      | समर्पणम्                                                |            | 83    |
|      | युधिष्ठिरेण मन्सजपपूर्वकं देवताश्च नमस्कृत्य शमीवृक्ष-  |            |       |
| ٢    | मारुह्य तत स्वायुधनिक्षेपः                              | • • • .    | 88    |
|      | पाण्डवैस्खायुधानि निक्षप्य अभीत्युत्तरशतवपा             |            |       |
|      | असानमाता-मृता-सेयं शमीवृक्षे आबद्धा                     |            |       |
|      | अस्माकमयं कुळधर्मः-इति वदद्भिरेव-मृतं                   |            |       |
|      | गोम्रगं विप्रकलेबरं च तलायुधोपरि सहदे-                  |            |       |
|      | वेनाबद्य-असाकं माता मृतेत्युचैवीषय-                     |            |       |
|      | द्धिर्गमनम्                                             | • • •      | 88    |
|      | युधिष्ठिरेण आपत्सु संज्ञापनाय स्वेषां छन्ननामकरणम्      | •••        | 89    |
|      | युधिष्ठिरेण स्विपतृधर्मानुसार्णेन यतिवेषपरिगृहेण        |            |       |
|      | विराटसभाप्रवेशः                                         | •••        | 83    |
|      | विराटेन युधिष्टिरस्य प्रत्युत्थानादिना सन्कारः          |            | 48    |
|      | विराटस युधिष्टिरस्य च सहापः                             | •••        | do    |
|      | यतिरूपस्य युधिष्टिरस्य विराटभवने निवासः                 |            | 89    |

|            | विराटपर्वविषयानुक्रमणिका                                  |    | ą            |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------|
| अध्य       | ।।यः                                                      |    | पुरम्        |
| 6          | भीमेन सूद्वेषपरिग्रहेण विराटसभाष्रवेशः                    | •• | ६२           |
|            | भीमस्य विराटस्य च संवादः                                  | •• | ६५           |
|            | भीमस्य विराटेन पाकाधिकारे नियोजनम्                        | •• | ક્ <b>ષ્</b> |
| ٠ <b>٩</b> | अर्जुनस्य षण्डवेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः .              | •• | ६८           |
|            | अर्जुनस्य विराटस्य च सहापः                                | •• | 40           |
|            | अर्जुनस्य विराटेन कन्यानाटने नियोजनम्                     | •• | Se           |
| 30         | नकुलेन विराटमेल स्वस्याश्वशास्त्रे कौशलाभिधानम्           | •• | 94           |
|            | नकुळस्य विराटेनाश्वपालने नियोजनम्                         | ** | 44           |
| 33         | सहदेवेन गोपालवेषधारणेन विराटं प्रति गमनम्                 |    | .06          |
|            | सहदेवस्य विराटस्य च सहापः                                 |    | 49           |
|            | सहदेवस्य विराटेन गोपालने नियोजनम्                         | •• | ૮રૂ          |
| 92         | द्रौपद्या सैरन्ध्रीवेषधारणेन सुदेष्णायास्समीपगमनम्        | •• | 64           |
|            | द्रौपद्यास्सुदेष्णायाश्च सहापः                            |    | 66           |
|            | द्रौपद्या सेर-ध्रीरूपया सुदेष्णाशुश्रूषया तस्या गृहे वासः |    | 94           |
| 13         | पाण्डवैः स्त्रस्त्रव्यापारैविराटपरितोषणम्                 |    | ९६           |
|            | भीमेन शङ्करोत्सवे महामछमारणम्                             | •• | 30           |
|            | कीचकवधपर्व                                                |    | •            |
| 38         | द्रौपद्या स्वात्मानं कामयमानस्य कीचकस्य प्रत्याख्यानम्    |    | 305          |
| 313        | कीचकेन सुदेष्णां प्रति द्वापद्याः स्ववशीकरणप्रार्थना      |    | 999          |
|            | कीचकाय सुदेष्णया सुराहरणव्याजेन तहुहं प्रति द्वीपदी       | -  |              |
|            | प्रेषणप्रतिज्ञानम्                                        |    | 334          |
|            | द्रौपद्याः कीचकगृहं प्रति सुदेष्णया सुरानयनाय गम-         |    |              |
|            | नचोदना                                                    |    | 998          |
|            | द्रौपद्या की चकगृहं प्रति गमनानङ्गीकारः                   |    | 330          |
|            | सुदेष्णया बळांकारेण द्रौपदीसुद्दिय कीचकगृहगमनचीत          | ना | 396          |
| 98         | कीचकगृहं प्रति प्रस्थितया द्वीपद्या तेन स्वस्या अद्वणाय   |    |              |
|            | सूर्यांदिदेवताप्रार्थना                                   |    | 999          |
|            | W. A. S.              |    |              |

| 315 | यायः                                                       | •       | पुटम् |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 35  | कीचकेन द्रौपदीं प्रति स्त्रवशीभवनयाचनम्                    | •••     | 350   |
|     | कीचकप्रार्थनाया द्वौपद्याऽनङ्गीकारेण रोषात् कीचके          | न       |       |
|     | द्रौपद्याः पादेन ताडनम्                                    | •••     | 155   |
|     | सूर्यद्तेन रक्षसा कीचकस्य भूमौ निपातनम्                    |         | **    |
|     | कीचकवधोद्यतं भीमं प्रति युधिष्ठिरेण इङ्गितेन तःप्रा        | तेषेधः  | 973   |
|     | विराटं प्रति द्वौपद्या कीचकस्य दण्डनचोदनम्                 | ***     | 350   |
|     | विराटेन की वकस्यादण्डनादुष्टया द्वौपद्या तं प्रत्युपार     | रम्भनम् | 350   |
|     | सम्येद्रीपद्याः श्वाचनम्                                   | ***     | 939.  |
| 2   | युधिष्ठिरेण द्रौपद्याः सान्त्वनम्                          | •••     | 135   |
|     | द्रीपद्या भर्तुराज्ञया सुदेग्णागृहगमनम्                    | ***     | 358   |
|     | द्वौपद्याऽज्ञानादिव स्वशोकहेतुं प्रच्छन्तीं सुदेष्णां प्रा | ते      |       |
|     | गन्धर्वैः कीचकवधस्य भावित्वकथनम्                           | •••     | 934   |
|     | कीचकोत्पत्तिकथनम्                                          | ***     | 330   |
| 910 | कीचकं जिषांसन्त्या द्वीपद्या रात्री महानसमेत्य स्वपन       | तो      |       |
|     | भीमस्य प्रबोधनम्                                           | ***     | 385   |
|     | न्द्रौपद्या भीमनिकटे स्बदुःखावेदनम्                        |         | 384   |
|     | कीचकमारणाभावे द्रौपद्या स्वप्राणविमोक्षणप्रतिज्ञा          | •••     | 380   |
|     | द्भौपद्या युधिष्ठिरादीन् प्रति प्रत्येकं नामनिर्देशपूर्वक- |         |       |
|     | मनुशोचनम्                                                  | ***     | 188   |
| 36  | द्वौपद्या भीमं प्रति स्ववैभवानुसारणेन शोचनपूर्वकं          |         |       |
|     | की चकहनन चोदना                                             | ***     | 940.  |
| 99  | भीमेन शोचन्तीं द्रौपदीं प्रति परमनारीणां निदर्शन-          |         |       |
|     | पूर्वकं परिसान्वनम्                                        | ***     | 383   |
|     | द्भौपद्या मीमं प्रति अवस्यं झटिति की वको हन्तव्य           |         |       |
|     | इति कथनम्                                                  | ***     | 354   |
| २०  | भीमेन द्रौपदीं प्रति कीचकमुहिइय नर्तनशाळायां               |         |       |
|     | रावाबुभयोस्सङ्गमाय आगन्तव्यमिति सङ्केतं                    |         |       |
|     | कुर्वित्युक्तिः                                            | ***     | 386   |
|     |                                                            |         |       |

| विराटपवेविषयानुक्रमणिका                                 | •            | eq    |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------|
| अध्यायः ं                                               |              | पुरम् |
| द्रौपद्या कीचकं प्रति भीमोक्तरीत्या नर्तनागारस्य        |              | 9-1   |
| सङ्केतस्थळत्वकरणम्                                      | ***          | 940   |
| द्रौपद्या भीमं प्रति कीचकसङ्केतकथनम्                    |              | १७३   |
| भीमेन कीचकहननप्रतिज्ञा                                  | •••          | 308   |
| भीमकीचकयो रालो सङ्केतस्थानगमनेन युद्धम्                 | ***          | ३७६   |
| भीमेन कीचकहननम्                                         | ***          | 303   |
| भीमेन की बकं हत्वा द्वीपधै सम्प्रदर्श महानसगर           | <b>ग</b> नम् | 360   |
| द्वौपद्या भीमहतस्य कीचकस्य सभापालेभ्यः प्रदर्शन         |              | 969   |
| कीचकसहोदराणां सभापालकृतशब्देनागमनम्                     | ***          | **    |
| २१ कीचकसहो दरैः कीचकवधामर्षेण द्वौपद्याः कीचकेन         |              |       |
| सह चरमविमानसमारोपणेन इमशानपापणम                         |              | . १८२ |
| द्रौपद्याक्रन्दश्रवणात् पितृवनसुपगतवता भीमेनोप-         | •            |       |
| कीचकानां पञ्जाधिकशतस्य पञ्चतावापणम्                     | •••          | 964   |
| भीमेन द्रापद्यास्समाश्वासनेन स्वावासप्रेषणपूर्वकं       |              |       |
| महानस <b>प्रवेशः</b>                                    |              | 366   |
| २२ विराटं प्रति पारैः सानुजकी वकनिधननिवेदनपूर्वकं       |              | •     |
| नगराद्दौपदीनिष्कासनप्रार्थना                            | ***          | 190   |
| विराटेन की चकानां दहनादेशेन सुदेष्णां प्रति सेर-        |              |       |
| <b>-</b> ध्रया बहिर्गमनचोदना                            | ***          | 999   |
| भीमद्रौपदीसंवादः                                        | ***          | 997   |
| बृह <b>न्नला</b> द्रौपदीसंवा <b>दः</b>                  | •••          | 193   |
| सुदेष्णया सैरन्ध्रीं प्रति राजाज्ञया नगराह्वहिर्गमन     |              | 138   |
| द्रौपद्या मासावधिस्त्रवांसाभ्यनुज्ञानप्रार्थनायां सुदेष | ज्या         |       |
| तदङ्गीकरणम्                                             | •••          | 334   |
| गोत्रहणपर्व                                             |              |       |
| २३ कीचकनिधनवार्ताया देशेषु सर्वत प्रचारः                | ***          | 195   |
| पाण्डवान्वेषणाय दुर्योधनप्रहितैश्रारेस्सर्वज्ञान्विष्य  |              |       |
| दुर्योधनाय पाण्डवानवगतिनिवेदनपूर्वकं वि-                |              |       |
| राटनगरे गन्धवैः कीचकवधवार्तानिवेदनम्                    |              | 900   |

| आध | यायः                                                  | •          | पुटस्र |
|----|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| २४ | 10.0                                                  | <b>H</b>   | २०१    |
| 24 |                                                       | 11-        |        |
|    | लितया विनाशाभावनिर्धारणेन पुनस्तदन्वेष                | ত্য-       |        |
|    | विधानम्                                               | ***        | २०४    |
|    | भोष्मेण पाण्डवावासदेशस्य लक्षणाभिधानपुरस्सरं          |            |        |
|    | तेषां दुर्ज्ञेयवस्थापि कथनं                           | , <b></b>  | 208    |
| २६ | क्रपाचार्येण दुर्योधनं प्रति नीत्युपदेशन्याजेन पाण्डव | <b>ì</b> - |        |
|    | स्सन्धिविधानचोदनम्                                    |            | 530    |
|    | दुर्योधनेन कीचकवधस्य भीमसेनकृतत्वसम्भावनया            |            |        |
|    | पाण्डवानां विराटनगरस्थितिसम्भावना                     | ***        | २१२    |
|    | विराटनगरं प्रति दुर्योधनेन दण्डयात्राकर्तव्यतानिर्धा  | रणस्       | २१३    |
|    | सुशर्मकर्णादिभिरपि विराटं प्रति दण्डयालाकर्तञ्यता     |            |        |
|    | निर्धारणम्                                            | ***        | 238    |
|    | दुर्योधनेन प्रथमं सुशर्मणा विराटगोग्रहणकर्तव्यता-     |            |        |
|    | निदेशपूर्वकं कुरुभिरपरिसम्बहनि विराटगोश्रहण           | गम्        | २१७    |
| 20 | सुशर्भसैनिकानां विराटगोपालानां च युद्धम्              |            | २१९    |
|    | विराटगोपैर्दुततरमाद्भुत्य विराटं प्रति सुशर्मणा गोग्र |            |        |
|    | हणनिवेदनम्                                            |            | 220    |
|    | विराटादीनां सिगतैंस्सह युद्धाय निर्गमोद्यमः           |            | २२१    |
|    | युधिष्ठिरेण स्त्रेषां युद्धकांशळनिवेदनेन आतृभिः       |            |        |
|    | सह समरायाभियानम्                                      | ***        | २२२    |
| २८ |                                                       | •••        | २२५    |
|    | युधिष्टिरादिनिहतानां गणनम्                            |            | 270    |
|    | विराटसुकार्मणोर्थुद्धम्                               | ***        | 296    |
| ३९ | सुशर्मणा युद्धे विराटस्य ग्रहणम्                      | ***        | २३०    |
|    | भोमेन युधिष्टिरचोदनया विरादस मोचनपूर्वकं सुदार        | F-         |        |
|    | णो ग्रहणम्                                            | ***        | २३२    |
|    | युधिष्ठिरेण करणया सुशर्भणो विमोक्षणम्                 | ***        | २३७    |

# विराटपर्वविषयानुक्रमणिका

| अध्य | ia: · .                                                                                      |       | War.  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 30   | पाण्डवैर्विराटस्य जयसम्पादनेन पाण्डवान् प्रति                                                |       | पुटम् |
|      | विराटस्य ससन्तोषभाषणम्                                                                       | •••   | २३८   |
|      | युधिष्टिरचोदनया विराटमेषितैर्दूतैर्नगरमेत्य जयोद्धोष                                         | णस्   | २४१   |
| 39   | दुर्योधनेन भीष्मद्रोणादिभिस्सह विराटनगरमेत्य उत्त                                            | त्र-  |       |
| ,    | भागे गर्वा ग्रहणम्                                                                           |       | २४२   |
|      | गोपालेन केनचित् विराटपुरमेत्य उत्तरं प्रति कुरुभिग                                           | f-    |       |
|      | ग्रहणस्य निवेदनम्                                                                            | •••   | २४३   |
| ३२   | उत्तरे समुचितसारश्रेरभावेन खिद्यमाने अर्जुनेन<br>द्रोपदीं प्रति उत्तराये बृहन्नळायाः सारथ्य- |       |       |
|      | कौशलनिवेदनचोदना                                                                              | •••   | २४५   |
|      | द्रौपदीचोदितया उत्तरया उत्तरं प्रति बृहब्रलाया                                               | •     | •     |
|      | स्सारथ्यकरणप्रार्थनचोदनम्                                                                    | ***   | 585   |
|      | उत्तराप्रार्थितया बृहन्नलया सारध्यकरणाङ्गीकरणम्                                              | •••   | 240   |
|      | अर्जुनेन सारध्यकरणाय कवचधारणानभ्यासाभिनयः                                                    | •••   | 244   |
|      | उत्तरेण बृहक्षलायाः कवचधारणम्                                                                | •••   | 2,48  |
|      | उत्तरया वृहन्नलां प्रति कुरून् विजित्य वखाभरणा-                                              |       |       |
|      | <b>न्या</b> नयेत्युक्तिः                                                                     | ***   | *1    |
|      | उत्तरस्य युद्धाय गमनकाले पौरैर्मङ्गलाचरणम्                                                   | •••   | 240   |
| 33   | उत्तरस्य कुरुसेनावलोकनमालेण भयाद्रभादवष्टुत्य पर                                             | गयनम् | २५९   |
|      | उत्तरस्य पळायतो ग्रहणायार्जुनस्यानुधावनम्                                                    | •••   | २६३   |
|      | उत्तरमनुधावन्तमर्जुनमुहिस्य द्वोणादीनामयमर्जुन-                                              |       |       |
|      | एव स्यादिति सम्भावनम्                                                                        | ***   | २६४   |
|      | अर्जुनेन पळायतं उत्तरस्य केशेषु प्रहणम्                                                      | ***   | २६६   |
|      | उत्तरेणार्जुननिकटे मुञ्ज मुञ्जेति प्रकापः                                                    | •••   | २६७   |
|      | अर्जुनेनाहं कुरून् योत्स्ये मम त्वं सार्थिभविति उत्तर                                        |       |       |
|      | समाश्वासनेन गाण्डीवाद्यायुधाहरणाय इमशान                                                      |       |       |
|      |                                                                                              |       |       |

| भार | तवः                                                         |        | पुटम् |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 38  | अर्जुनमुह्दिस्य द्वोणभीष्मकर्णादीनामुक्तयः                  | ***    | 200   |
|     | अर्जुनेनोत्तरं प्रति शमीमारुह्य गाण्डीवाद्यायुधाहरणन        | वोदनम् | २७३   |
|     | अर्जुनचोदनयोत्तरस्य शमीमारुद्य गाण्डीवाद्यायुधा-            |        |       |
|     | <b>हर</b> णप्रयतः                                           | ***    | २७६   |
| 34  | पाण्डवकार्मुकाद्यवलोकनविस्मितेनो त्तरकुमारेणार्जुनं         |        |       |
|     | प्रति तत्तदायुधवर्णनपूर्वकं तत्तत्स्वामिनां प्रइनः          | ***    | २७७   |
| 38  | अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्टिराद्यायुधानां पृथकपृथङ्        |        | ,     |
|     | निर्देशेन तत्तत्स्वामिकत्वकथनम्                             | ***    | २८१   |
| 30  | उत्तरेणार्ज्जनं प्रति पाण्डवानुहिद्य प्रइनः                 |        | २८५   |
|     | अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्बस्यार्जुनत्वकथनपूर्वकं कङ्कादीनां   |        |       |
|     | युधिष्ठिरादिःवकथनम्                                         |        | २८६   |
| •   | उत्तरप्रत्ययार्थं स्वनामदशककथनपूर्वकं तन्निर्वचनम्          | ***    | 266   |
|     | अर्जुनेनोत्तरं प्रति धैर्यावलम्बार्थं स्त्रमाहात्म्यवर्णनम् |        | २९०   |
| રેડ | उत्तरेण बृहश्वस्त्राया अर्जुनत्विञ्चानेन तं प्रति अञ्चान    |        |       |
|     | मूळकमूतपूर्व <b>स्वापरा</b> धक्षामणम्                       |        | २९२   |
|     | अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्बस्य क्वीबत्वप्राप्तिहेतुकथनम्       | •••    | २९४   |
|     | अर्जुनस्य उत्तरसारथीकरणपूर्वकं रथारोहणेन युद्धाया           | भियानम | १२९५  |
| રૂડ | अर्जुनेन युद्धप्रस्थानसमये उत्तररथात् सिंहध्वजावरो-         |        |       |
|     | पणपूर्वकं स्बध्यानसिष्ठहितस्य हनुमद्भजस्य रथे               | -      |       |
|     | स्थापनम्                                                    | •••    | 296   |
|     | अर्जुनस्य शङ्कादिशब्दश्रवणविसन्तमुत्तरं समाश्वास्य          |        |       |
|     | रणायाभियानम्                                                | ***    | २९९   |
|     | द्वोणेनार्जुनशङ्खनादादिना तस्यार्जुनव्वनिर्घारणेन           |        | 4.    |
|     | दुर्योधनं प्रति तन्निवेद्य दुर्निमित्तपदर्शनम्              |        | 303   |
| So  | दुर्योधनेनार्जुनदर्शने पुनर्हादशवःसरारण्यवांसावदय-          |        |       |
|     | कर्तन्यत्वनिर्धारणेन अवस्यं युद्धञ्च करणीयमि                | ते     |       |
|     | निश्चयेन् च द्वीणानादरपूर्वकं दुनिमिसानामन्यथ               | 11     |       |
|     | गतिकर्पनेन सैन्यप्रोत्साहनम्                                | • • •  | 308   |
| 83  | कर्णेनात्मस्राघनपूर्वकमर्जुनपराभवनिमध्याप्रतिज्ञानम्        |        | 309   |
|     |                                                             |        |       |

#### विराटपर्वविषयानुक्रमणिका अध्याय: पुटम् क्रपेणार्जुनं प्रशस्य कर्णगईणम् 333 कृपेण स्त्रेषु एकैकेनार्जुनस्य दुर्जयत्वकथनेन सम्भूयाभि-याननिर्धारणम् 398 कर्णेन कृपकृतगईणममृष्यता तदुपालम्भः 390 कर्णोपालम्भासहिष्णुनाऽश्वत्थान्ना सममौद्धादनं कर्ण-दुर्योधनोपालस्भः 396 भीष्मेण कर्णकृतद्वोणकृपाधिक्षेपऋद्धमश्वस्थामानं प्रति द्रोणादिप्रशंसनेन सान्त्वनम् ३२२ दुर्योधनेन कृपद्गोणक्षामणम् 358 भीष्मेण दुर्योधनं प्रति हेत्पन्यासेन युधिष्ठिरस्य श्रुत-वनवासादिकाळस्य समाप्तिकथनम् 378 भीष्मेणार्जुनप्रशंसनेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवैस्सह सन्धिकरणचोदनेऽपि दुर्योधनेन तत्प्रतिषेधः ३२८ भीष्मेण द्वोणवचनाद्वाभिस्सह दुर्योधनं प्रस्थाप्य सेनाया व्युहीकरणेन समरायाभियानम् 329 इन्द्रेण सुदर्शननामनि कामगामिनि प्रासादे देवग-88 णानप्यारोप्य अर्जुनकुरुयुद्धावलोकनाय गगना-द्वणावतरणम् 339 अर्जुनेन सेनामध्ये दुर्योधनादर्शनेन उत्तरं प्रति तत्पद-वीमनु रथयापनचोदनम् 338 अर्जुनेन भीष्मद्रोणादीनां शराम्यामभिवादनम् 334 द्भोणेनार्जुनाभिवादनकुश्चलप्रश्नादिकौशुरुष्ठाघनम् 39 अर्जुनेन सेनामध्ये दुर्योधनानवलोकनेन तस्य गवामा-दानेन गमनसम्भावनया रथेन गवायं प्रसमियानम् 330 भीष्मेणार्जनभावविज्ञानात् सेनया सह तदनुधावनम् ... 330 अर्जुनेन गवान्तिकसुपगम्य तद्रक्षिणां बाणैरभिहन-नेन गवां विनिवर्तनम् 383

४९ अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्वीणकर्णादिरथानामसाधारणध्वज-

चिह्नानि प्रदर्श तत्त्रशामनिर्देशेन तत्तत्पराक्रमवर्णनम्

| કાદર | ायः                                                    |        | पुटम् |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| 40   | अश्वत्थाच्चा कर्णस्य उपालम्भः                          | •••    | 384   |
|      | कर्णेन स्वपराक्रमवर्णनम्                               | ***    | 380   |
|      | दुर्योधनेन कर्णं प्रति अर्जुनास्तित्वाज्ञानात् विराटगो | •      |       |
|      | ग्रहणं कृतम् अत इदानीमसाभिरवश्यं योदः                  | व्यमेव |       |
|      | अन्यथा अयशस्यादिति कथनम्                               | ***    | **    |
|      | अर्जुनेन दुर्योधनसेन्यविध्वंसनम्                       |        | 340   |
|      | अर्जुनेन कर्णपराभवस्य सङ्ग्रहेण कथनम्                  |        | 340   |
| 49   | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                  | ***    | ३६०   |
|      | कर्णमभियान्तमर्जुनं प्रति चित्राङ्गदादिप्रधावनम्       | ***    | 369   |
| •    | अर्जुनेन विकर्णादिकणेरक्षकाणां भङ्गः                   | ***    | ३६३   |
|      | अर्जुनेन कर्णभ्रातुरुशोणाश्ववाहस्य हननम्               | ***    | ३६५   |
|      | कर्णार्जुनयुद्धम्                                      | •••    | "     |
|      | कर्णार्जुनयोः परस्परं वाचोपालस्भः                      | •••    | ३६९   |
|      | अर्जुनाभिहतस्य कर्णस्य रणात् पळायनम्                   | •••    | इक्ष  |
| 42   | उत्तरस्य गाण्डीवास्त्रादिना भीतस्यार्जुनेन समाखास      | नम्    | 304   |
|      | अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्वोणायाभियानचोदना                | ***    | 344   |
| . '  | द्रोणार्ज्जनयुद्धम्                                    |        | 3,00  |
|      | अर्जुनबाणाहतिविषण्णे द्वोणे अश्वत्थाम्ना तद्वक्षणाय    | र्जुन  |       |
|      | प्रत्यभियानम्                                          | ***    | 360   |
|      | अर्जुनदत्तावकाशेन द्रोणेन रणादपयानम्                   |        | 22    |
| 43   | अर्जुनेनाश्वत्थामजयः                                   | ***    | 366   |
| 48   | <b>कृ</b> पार्जुनयुद्धम्                               | •••    | 399   |
|      | अर्जुनेन पराजितस्य कृपस्याश्वत्थामरथारोहणम्            | •••    | 398   |
|      | अर्जुनस्य भीष्मद्रोणादिभिस्सह सम्भूय युद्धम्           |        | 394   |
|      | अर्जुनयुद्धविशेषवर्णनम्                                | ***    | 394   |
| 44   | भीषमं प्रत्यर्जनस्याभियानकाले वृषसेनदुइशासनादीन        | rt     | , ,   |
|      | पराजयः                                                 | ***    | 399   |
|      | भीष्मार्जुनयो रणाय समागमे देवैस्तयोः प्रशंसनम्         | ***    | 803   |
|      | भीष्मार्ज्जनयुद्धम्                                    | ***    | ४०३   |
|      |                                                        |        |       |

|      | विराटपर्वविषयानुक्रमणिका                                 |             | 88         |
|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 318  | <b>गायः</b>                                              |             | पुटम्      |
|      | भीष्मार्जनयुद्धमुहित्रय चित्रसेनेन गन्धर्वेण इन्द्रेण    | सह          |            |
|      | प्रशंसनम्                                                | ***         | 800        |
|      | अर्जुनेन सम्यक्तांडितस्य भीष्मस्य सारथिनाऽन्यतः          |             |            |
|      | नयनम्                                                    | •••         | 808        |
| ५६   | अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गच्छन्तमर्जुनमुद्दिश्य अर्जु  | नो          |            |
|      | भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का                                | ***         | 830        |
|      | द्रोणेन कर्णशङ्कावारणम्                                  | •••         | 813        |
| وزنو | अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापू     | <u>ਕ</u> ੰ- | •          |
| •    | कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम्                      |             | 838        |
|      | अर्जुनेन दुरशासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-              |             |            |
|      | स्सहायोधनम्                                              | •••         | .830       |
| ५८   | अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिश्य याहीति परि     |             |            |
| 30   | चोद्य अर्धकोशपर्थन्तं धावनम्                             |             | ४२३        |
|      | दार्थ अर्जुनगरोपयन्त यायमम्<br>दुर्योधनस्य अर्जुनगरोपणम् | •••         |            |
|      |                                                          |             | ४२५        |
|      | अर्जुनस्योत्तरं समाश्वास्य दुर्योधनं प्रति रथयापनचो      | दगभू        | <b>४२७</b> |
|      | अर्जुनदुर्योधनयुद्धम्                                    | ***         |            |
|      | दुर्योधनस्य युद्धात् प्रायनम्                            | ***         | ४२९        |
|      | कर्णस्य अर्जुनबाणाभिहत्या युद्धाद्वीतस्य अर्जुन्। दष्ट   | •           |            |
|      | पुनर्वनं यातु अर्जुनो वेगेनागच्छति दुर्योधनं             |             |            |
|      | सम्परिवार्थ गच्छाम् इत्युक्तिः                           | ***         | 853        |
|      | अर्जुनं सहसाऽऽगच्छन्तं प्रेक्ष्य दुर्योधनस्य द्रोणादि    | •           | _          |
|      | शरणागतिः                                                 | ***         | ४३२        |
|      | अर्जुनेन दुर्योधनगर्हणम्                                 | ***         | 37         |
| 49   | अर्जुनगईणेन दुर्योधनस्य पुनः परावृत्य अर्जुनेन सह        |             |            |
|      | युद्धायाभियानम्                                          | •••         | 838        |
|      | कर्णभीष्मादिभिर्दुयोधनस्य रक्षणम्                        | ***         | ४३५        |
|      | अर्जुनेन सम्मोहनास्त्रप्रयोगः                            | ***         | 830        |
|      | अर्जनेन शङ्करमानम                                        |             | ,,         |

| अध्य | ाय:                                                        | * [, | पुरम् |
|------|------------------------------------------------------------|------|-------|
| 49   | अर्जुनेनोत्तरं प्रति उत्तरानिदेशानुसारेण कौरवाणां          |      |       |
|      | वस्त्राभरणाद्यानयनाज्ञा                                    |      | ४३८   |
|      | उत्तरेण कौरवाणां वस्नाभरणाद्यानयनम्                        | ***  | ४३९   |
|      | अर्जुनस्य जयेन रणादपयानम्                                  | •••  | 99    |
|      | दुर्योधनेन जिल्वा गच्छन्तमर्जुनमुहिश्य भीष्मादीन् प्र      | ति   |       |
|      | पुनर्युद्धकरणचोदनम्                                        | ***  | 880   |
|      | भीष्मेण दुर्योधनं प्रति पुनर्युद्धं न कर्तव्यं हास्तिनपुरं |      |       |
|      | प्रस्थेव गन्तन्यमित्युक्तिः                                | ***  | 17    |
|      | कौरवाणामपज्ययेन पुरगमनकाले अर्जुनेन बाणैः                  |      |       |
|      | द्रोणादीनामभिवादनम्                                        | ***  | ४४२   |
|      | अर्जुनेन दुर्योधनिकरीटस्य बाणेनापहरणम्                     | •••  | ४४३   |
|      | अर्जुनस्य विराटपुरं प्रति जयेनागमनम्                       | ***  | 888   |
| ξo   | कोरवसैनिकानां मध्येमार्गं अर्जुनशरणागतिः                   | •••  | 884   |
|      | अर्जुनेन कोरवसैनिकानामभयप्रदानम्                           | ***  | "     |
|      | अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्ठिरादितत्त्वप्रकाशनप्रतिषेधनं-  |      |       |
| , F  | त्वया मयैव गावो विजिता इति च वक्तव्यमित्यु                 | क्तः | 888   |
|      | अर्जुनस्य इमशानशमीतरौ गाण्डीवाद्यायुधानि निक्षि            |      |       |
|      | प्य पुनर्बृहन्नलावेषपरिग्रहेण सारध्यकरणम्                  | •••  | 880   |
|      | अर्जुनप्रेरणया उत्तरेण नगरे जयोद्धीषणाय दूतप्रेषणम्        | ***  | 885   |
| 69   | विराटेन युधिष्टिरादिभिस्सह सुशर्मादिजयानन्तरं पु           |      |       |
|      | व्रत्यागमनम्                                               | •••  | 888   |
|      | उत्तरस्य कुरुविजयाय बृहज्ञलया सह गमनश्रवणेन                |      |       |
|      | तद्वक्षणाय विराटेन सेनाप्रेषणम्                            | ***  | 340   |
|      | विराटाय दूतै रुत्तरजयनिवेदनम                               |      | 843   |
|      | विराटेनोत्तरजयश्रवणेन नगराद्यलङ्काराज्ञापनम्               | •••  | 845   |
|      | विराटेन कक्कं प्रति द्यूतदेवनचोदनम्                        | ***  | 848   |
|      | कङ्केन द्युतनिषेधनम्                                       | ***  | 844   |
|      | विराटस्य कङ्केन चूतदेवनम्                                  | •••  | 844   |

|            | विराटपर्वविषयानुऋमणिका                                                                                                 | १३           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| આદર        |                                                                                                                        | पुटम्        |
|            | विराटेन सह कद्भस्य चूतकाले विराटेनोत्तरप्रशंसने कङ्केन                                                                 |              |
|            | बृहक्षलाप्रशंसने च कृते विराटेन कक्कस्याक्षेण                                                                          |              |
|            | अभिहननम्                                                                                                               | 840          |
|            | सैरन्ध्रया कङ्कक्षतात् प्रस्ववतो रक्तस्य निजोत्तरीयेण ग्रहणम्<br>विराटेन कङ्कशोणितग्रहणप्रश्ने सैरन्ध्रया तत्कारणकथनम् | ୪ <b>६</b> ୦ |
| ६२         | अर्जुनकुरुयुद्धदिदक्षया समागतैर्देवैरर्जुन स्ठावमानैः पुन-                                                             |              |
|            | स्वर्गे प्रति गमनम्                                                                                                    | 881          |
|            | उत्तरेण सवाद्यघोषं पौरैः प्रत्युद्गस्यमानेन स्वनगरप्रवेशनम्                                                            | ४६४          |
|            | उत्तरागमनस्य विराटाय द्वारस्थन निवेदनम्                                                                                | ४६५          |
|            | कङ्केन द्वास्स्थं प्रति बृहज्जलाया अप्रवेश्यत्वकथनम्                                                                   | 844          |
|            | उत्तरेण राजानुज्ञयाऽन्तःपुरमेत्य तद्भिवादनम्                                                                           | 850          |
|            | कङ्कवणावलोकनभीतोत्तरचोदनया विराटेन कङ्कक्षामणम्                                                                        | 846          |
|            | अर्जुनस्य विराटान्तःपुरप्रवेशः                                                                                         | ४६९          |
|            | उत्तरस्यैव जेतृत्वश्रमहृष्टेन विराटेन तत्प्रशंसनम्                                                                     | 800          |
|            | उत्तरेण विराटं प्रति कस्यचिद्देवपुत्तस्यैव जेतृत्वकथनम्                                                                | 803          |
|            | अर्जुनेनोत्तरायै कुरुवस्नाभरणादीनां दानम्<br>अर्जुनस्य युधिष्टिरदिदक्षया तःसमीपं गतस्य तेन पूर्ववदन-                   | S@S          |
|            | भिभाषणेन भीमं प्रति प्रश्नः                                                                                            | 804          |
|            | युधिष्ठिरेणार्जुनादीन् प्रति विराटेनाक्षाभिहननकथनम्<br>भीमादिभिः क्रोधाद्विराटवधाध्यवसाये युधिष्ठिरेण हेतु-            | "            |
|            | कथनेन तत्प्रतिषेधः                                                                                                     | 808          |
|            | वैराटीवैवाहिकपर्व                                                                                                      |              |
| <b>6</b> 3 | कुरुविजयदिनात् परेद्यवि प्रभाते युधिष्ठिरादिभी राज-                                                                    |              |
|            | लक्षणधारणेन सिंहासनादिषूपवेशनम्                                                                                        | 803          |
|            | विराटेन उत्तरेण संह सभामागम्य युधिष्ठिरं प्रति राजा-<br>संनोपवेशनाक्षेपः                                               | 860          |
|            | 등이 살아 가는 하다면 하면 하면 하면 하면 하면 하는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 살아 살아 살아 있다.                                                       |              |

| अध्यायः                                                        | पुटम् |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| ६३ अर्जुनेन विराटं प्रति युधिष्टिरस्य याधातथ्यकथनेन            |       |
| तदीयगुणानुवर्णनपूर्वकं तस्य राजासनारोहणा-                      |       |
| तदायगुणागुवणसञ्जयः स्थापारम्                                   | 823   |
| र्हत्वप्रतिपादनम्                                              | 863   |
| ६४ अर्जुनेन विराटप्रश्नाद्वल्लादीनां भीमसेनादित्वकथनम्         | 828   |
| भीमेन विराटं प्रति अर्जुनस्बरूपकथनम्                           | 8८५   |
| उत्तरेण विराटं प्रति अर्जुनप्राक्रसवर्णनम्                     |       |
| विराटेन सप्रणामं युधिष्ठिरादिप्रसादनम् "                       | ४८६   |
| ६५ उत्तरेण विराटं प्रति युधिष्ठिरादिकृतीपकारसारणपूर्वक         |       |
| गचगमाः प्रहातेत तत्प्रसादनचादना •••                            | 850   |
| युधिष्ठिरेणोत्तरायाः पुरस्कारेण सप्रणामं प्रसादयते             |       |
| विराटायाभयप्रदानम्                                             | 928   |
| ६६ विराटेनार्जुनं प्रति स्वकुमार्या उत्तराया भार्याःवेन प्रति- |       |
| ग्रहणप्रार्थने तं प्रत्यर्जनेन सहेतुकथनं स्नुषात्वेन           |       |
| ग्रहणप्रायम् त अलख्यम् एख्यम् उ                                | 890   |
| परिग्रहाङ्गीकरणम्                                              |       |
| दुर्योधनेन युधिष्टिरं प्रति दूतमुखेन त्रयोदशनःसरसा             |       |
| सम्पूर्तावेवार्जुनेनात्मप्रकाशनात् पुनर्वनवासवि-               | . ୪୧୪ |
| धेयतानिवेदनम् "                                                | . 676 |
| युधिष्ठिरेण दुर्योधनं प्रति तेनैव दूतेन भीष्ममुखात्            |       |
| सन्देहस्य परिहरणीयताप्रतिवेदनम्                                | . ४९५ |
| भोडमेण विचार्य निर्धारणेन सङ्केतकालस्य पूर्णत्वीक्तः           | ***   |
| हार त्याचरीकारकात्यसगरे वसद्धितस्थेन अभिमन्य                   |       |
| विवाहार्थं समाहूतै रामकृष्णादिभिस्सुभद्वा-                     |       |
| भिमन्युप्रभृतिभिस्सहोपप्राव्यं प्रसागमनम्                      | 800   |
| द्भुपदादिभिद्रौपदेयादिभिस्सहागमनम् <b>"</b>                    | . 899 |
|                                                                | tenn  |
| उत्तराया अभिमन्योश्च विवाहः                                    | . 400 |

विराटपर्वविषयानुक्रमणिका समाप्ताः

# ॥ श्रीः ॥

# ॥ महाभारतम् ॥ ॥ ४ ॥ विराटपर्व ॥ ४ ॥



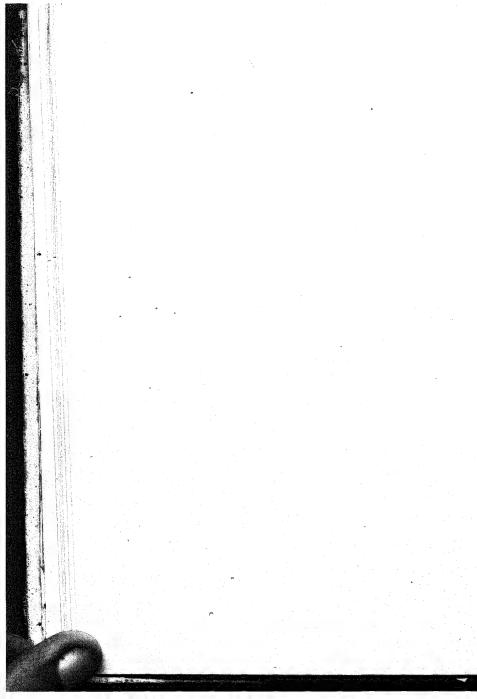

### ॥ महाभारतम् ॥

# ॥ विराटपर्व ॥

( वैराटपर्व )

### ॥ प्रथमोऽध्यायः॥

युधिष्ठिरेण बाह्यणाय सृगापहृतारिणभाण्डप्रस्पर्पणम् ॥ १ ॥ धौम्येन बाह्यणमध्ये दुर्थोधनापनयादिकथनेन शोचतो युधिष्ठिरस्य दुःखानुभव-विषये देवादिनिदर्शनपदर्शनेन परिसान्त्वनम् ॥ २ ॥ पाण्डवैः स्वसहच-रब्राह्मणाभ्यनुज्ञानसम्पादनेन तद्विसर्जनपूर्वकं धौम्येन सह मन्ताय क्वविदुपवेशनम् ॥ ३ ॥

जनमेजयः— कथं विराटनगरे मम पूर्विपितामहाः । अज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयार्दिताः ॥ पतित्रता महाभागा सततं <sup>1</sup>धर्मचारिणी । द्रौपदी सा कथं ब्रह्मस्रज्ञाता दुःखमावसत् ॥

1. ख—दु:खभागिनी अ-क-ङ—सत्यवादिनी। D—1

| र गर                                            | ।मारतम्                              | L - 1.0      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1वैशम्पायनः—                                    |                                      |              |
| <sup>2</sup> तदा सर्वान् वराँछब्ध्वा धर्म       | राजो युधिष्ठिरः ।                    |              |
| गत्वाऽऽश्रमं ब्राह्मणेभ्य आच                    | ख्यौ <sup>3</sup> वृत्तमात्मनः       | ॥ ३          |
| कथितवा च तत् सर्वे ब्राह्म                      | भियो युधिष्ठिरः ।                    |              |
| अरणीसहितं भाण्डं त्राह्मणाय                     | न्यवेद्यत् ॥                         | 8            |
| <sup>4</sup> ततो युधिष्ठिरो राजा कुन्तीपु       | ह्यो दृढवतः ।                        |              |
| समाहूयानुजान् सर्वान् इति                       | होवाच भारत ॥                         | 4            |
| युधिष्ठिरः—                                     |                                      |              |
| द्वादशेमानि वर्षाणि राष्ट्राद्विप्र             |                                      |              |
| छद्मना हतराज्याश्च निस्खाश्च                    | बहुशः कृताः ॥                        | Ę            |
| उषिताश्च वने कृच्छूं यथा द्वा                   |                                      |              |
| अज्ञातचर्यां वत्स्यामश् छन्ना                   | वर्षे त्रयोदशम् ॥                    | v            |
| वैशम्पायनः—                                     |                                      |              |
| धर्मेण तेऽभ्यनुज्ञाताः पाण्डव                   |                                      |              |
| अज्ञातवासं वत्स्यन्तज्ञ् छन्ना                  | वर्षे त्रयोदशम् ॥                    | <b>5</b>     |
| 1. क-म-ते च ब्राह्मणसुख्याश्च                   |                                      |              |
| अज्ञातवासमवसन् कथं न<br>2. क—तथा तु सर्वा र     | त्र पारचारकाः ।<br>ब–घ—तथा स्रातान । | [अधिकः पाठः] |
| ङ—तथा तु तान् म                                 | -तथा तु स वरार्च्                    |              |
| 3. म—सर्वमेव तत्।<br>4. म—इत आरम्य तयः श्लोका न | । सन्ति                              |              |
| 5. क-ख-ङ-च-मरसत्यविक्रम                         | ाः <b>घ</b> —स्सत्यसङ्गर             | <b>K</b>     |

| 8                                | महाभारतम्                                                                                   | [ લ.                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| अपि नस्तद्भवे                    | द्भूयो यद्वयं ब्राह्मणैस्सह ।                                                               |                          |
|                                  | ष्ट्रेषु स्वराज्यं स्थापयेमहि ॥                                                             | १६                       |
| वैशस्पायन                        | f:                                                                                          |                          |
| इत्युक्तवा दुःख                  | वमोहार्तश् शुचिर्धर्मसुतस्तदा ।                                                             |                          |
| सम्मूर्चिछतोऽः                   | भवद्राजा सास्रकण्ठो युधिष्ठिरः ॥                                                            | 80                       |
| <sup>1</sup> *तस्मिन् सम         | मूर्चिछते भूरि भ्रातरश्चास्य सर्वशः।                                                        |                          |
| <sup>2</sup> शोकमापेदि रे        | तत्र द्वा राजानमातुरम् ॥                                                                    | 86                       |
| <sup>8</sup> अथ घौम्योऽ          | ज़वीद्वाक्यं महार्थं नृपतिं तदा ॥                                                           | १८॥                      |
| धौम्यः—                          |                                                                                             |                          |
| <sup>4</sup> राजन् विद्वान       | न् भवान् दान्तस् सत्यसन्धो जितेन्द्रिय                                                      | <b>7:</b>                |
| नैवंविधाः प्रम                   | ह्यन्ति धीराः कस्याञ्चिदापदि ॥                                                              | १९॥                      |
| देवैरप्यापदः                     | प्राप्ताश् छन्नैश्च बहुभिस्तदा ।                                                            |                          |
| तत्र तत्र सपत                    | त्रानां निम्नहार्थं महात्मभिः ॥                                                             | २०॥                      |
| इन्द्रेण निषधं                   | प्राप्य गिरिप्रस्थाश्रमे तदा ।                                                              |                          |
| छन्नेनोष्य कृत                   | ं कम द्विषतां बलनिष्रहे ॥                                                                   | 2811                     |
| * ਚ—अयं <b>ਲ</b> ੇ<br>3. ਕੁ–ਭ–ਚ— | को नास्ति <sup>2</sup> . म—इदमेर्धं नास्ति<br>प्रबुष्य दुःखमोहाती धोम्यं धर्मभृतां वरम्।    | धि <b>कः पा</b> ठः]<br>त |
|                                  | क्षत तदा राजा सास्त्रकण्ठो एतव्रतः॥    [अ <br>आश्वासयंस्तं स नृपं आतॄंश्च ब्राह्मणैस्सह ।[अ |                          |

<sup>2.</sup> क-ख-च-म-वर्त्म हास्यामी घ-तस्य हास्यामी यिस्मन् मोक्ष्यिति छ-न वयं तश्च हास्यामी यिस्मन्नेष्यति नो भवान ।

<sup>3.</sup> च-कोशे इदमर्ध नास्ति

| १] विराटपर्वीण - वैराटपर्व                                                                       | . •            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <sup>1</sup> सुखोपविष्टो विद्वद्भिस् तापसैस्संशितव्रतेः ॥                                        | ३७॥            |
| ये तद्भक्तयाऽभवंस्तस्मिन् वनवासे तपखिनः ।                                                        |                |
| तानव्रवीन्महाप्राज्ञश् शिष्टान् राजा कृताञ्जलिः । <sup>2</sup> युधिष्टिरः—                       | । ३८॥          |
| विदितं भवतां सर्वं धार्तराष्ट्रैयेथा वयम् ।                                                      |                |
| छद्मना हतराज्याश्च निस्त्वाश्च बहुशः कृताः ॥                                                     | ३९॥            |
| <sup>3</sup> उषितास्स्मो वने क् <del>रच्</del> छ्रे यत्नाद्दादश वत्सरान् ।                       |                |
| अज्ञातचर्यां समये शेषं वर्षं वयोदशम् ॥                                                           | 8011           |
| तद्वत्स्यामः कचिच्छन्नास् तदनुज्ञापयामहे ॥                                                       | 88             |
| वैशम्पायनः—<br>इत्युक्ता धर्मराजेन ब्राह्मणाः परमाँशिषः ।                                        |                |
| प्रयुज्यापृच्छच भरतान् यथास्तान् प्रययुर्गृहान् ॥                                                | ४२ं            |
| सर्वे वेदविदो विप्रा यतयो मुनयस्तदा ।                                                            |                |
| आज्ञीरुक्तवा यथान्यायं पुनर्दर्शनकाङ्क्षिण: ॥                                                    | ४३             |
| ते तद्भत्याश्च दूताश्च शिल्पिनः परिचारकाः।                                                       | a garaga ya Wa |
| अनुज्ञाप्य यथान्यायं पुनर्दर्शनकाङ्क्षिणः ॥                                                      | 88             |
| सह धौम्येन विद्वांसस् तथा ते पञ्च पाण्डवाः।                                                      |                |
| 1. म—कोशे इत आरम्य सार्धक्षोकचतुष्टयं नास्ति<br>2. ख-ङ-च—अभ्यनुज्ञापिषयम् वै तस्मिन् वासे धतुन्न |                |
| 3. च-उषितास्स इत्यारभ्य सार्धश्चोको नास्ति।                                                      | [अधिकः पाठः]   |

| ८ महाभारतम्                                                                    | [अ.                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ज्त्थाय प्रययुर्वीराः कृष्णामादाय भारत                                         | 11 184                                           |
| कोशमात्रमतिक्रम्य तस्माद्वासात्रिमित्ततः                                       |                                                  |
| श्वोभूते मनुजन्याद्याश् छन्ननासार्थमुद्यता                                     |                                                  |
| पृथक् शास्त्रविद्स्सर्वे सर्वे मन्त्रविशारद                                    |                                                  |
| सन्धिविग्रहकालज्ञा मन्त्राय समुपाविश                                           |                                                  |
| इति श्रीमहाभारते शतसहस्निकायां सं<br>विराटपर्वणि प्रथमोऽध्याय                  | हितायां वैयासिक्यां                              |
| ॥ ४५ ॥ चैराटपर्वणि प्रथमोऽध                                                    | यायः ॥ १ ॥                                       |
| [असिन्नध्याये ४७ श्वो                                                          |                                                  |
| ।। द्वितीयोऽध्याय                                                              | <b>:</b> 11                                      |
| युधिष्ठिरेण आतृभिः सह मन्त्रेण विराट<br>१ ॥ तथा स्वस्य यतिवेषपरिप्रहेण विराटसभ | ःनगरे निवासनिर्धारणम् ॥<br>।स्तारीभवनकथनम् ॥ २ ॥ |
| वैशस्पायनः-                                                                    |                                                  |
| निवृत्तवनवासास्ते सत्यसन्धा <sup>1</sup> मनस्वि                                | तः ।                                             |
| अकुवेत पुनर्मन्त्रं सह धौन्येन पाण्डव                                          | ताः ॥                                            |
| अथात्रवीद्धर्भराजः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठि                                       |                                                  |
| भ्रातन कृष्णां च सम्प्रेक्य धौन्यं च                                           | <sup>2</sup> कुरुवर्धनः ।।                       |

– कुलवर्धनम् ।

1. क-यशस्त्रनः 2. क-च-म-कुरुनन्दनः।

2. क-ख-इ-म-सिन्त रम्या जनपदाः

3. क-म-श्रेडि

| 1युधिष्टिरः—                                         |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| एवमेतन्महाबाहो यथा स भगवान् प्रमुः।                  |             |
| अन्नवीत् सर्वभूतेशस् तथैतन्नैतद्न्यथा ॥              | 8011        |
| अवञ्चं त्वेव वासार्थं रमणीयं शिवं सुखम् ।            |             |
| सम्मन्च्य सहितैस्सर्वैर् द्रष्टव्यमकुतोभयम् ॥        | ११॥         |
| मात्स्यो विराटो बलवान सार्वभौमश्च विश्रुतः।          |             |
| द्वीनशीलो वदान्यश्च दृद्धस्सत्सु सुसम्मतः ॥          | १२॥         |
| गुणवाँह्रोकविख्यातो दृढभक्तिविशारदः।                 |             |
| तत्र में रोचते पार्थ मत्स्यराजान्तिकेऽनघ ॥           | १३॥         |
| विराटनगरे तात मासान द्वादश संश्रिताः।                | in the same |
| कुर्वन्तसास्य कर्माणि <sup>2</sup> वसामेति ह रोचये ॥ | 8811        |
| यानि <sup>3</sup> यानीह कर्माणि तस्य शक्यामहे वयम् । |             |
| कर्तुं यो यत् स तत् कर्म ब्रवीतु कुरुनन्दन ॥         | १५॥         |
| अर्जुन:—                                             |             |
| नरदेव कथं कर्म तस्य राष्ट्रे करिष्यसि ।              |             |
| मानुषेन्द्र विराटस्य रंस्यसे केन कर्मणा ॥            | १६॥         |

<sup>1.</sup> ख-ग-ङ-मा विषादे मनः कार्यं राज्यश्रंश इति क्वित्। [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-वसामेतीह ङ-वसामेति विरोच्ये। 'ख-व-वसामेति व्यरोच्या

<sup>3.</sup> अ-क-ख-घ-ङ--यानि च

| २] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                                                                              | 8 8      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अक्टिष्टवेषधारी च धार्मिको ह्यनसूचकः ।                                                                                  |          |
| न तवाभ्युचितं कर्म नृशंसं नापि कैतवम् ॥                                                                                 | loll.    |
| सत्यवागसि <sup>1</sup> याज्ञीयो रागक्रोधविवार्जितः ।                                                                    |          |
| मृदुर्वेदान्यो हीमांश्च धार्मिकस्सत्यविक्रमः ॥                                                                          | 1138     |
| स राजंस्तपसा क्विष्टः कथं तस्य करिष्यसि ।                                                                               |          |
| न दुःखमुचितं किञ्चिद् <sup>2</sup> राज्यं पापमतेर्यथा ॥                                                                 | १९॥      |
| स इमामापदं प्राप्य कथं घोरां तरिष्यसि ॥                                                                                 | २०       |
| वैश्वश्पायनः—                                                                                                           |          |
| अर्जुनेनैवमुक्तस्तु प्रत्युवाच युधिष्टिरः ॥                                                                             | २०॥      |
| युधिष्ठिरः—                                                                                                             |          |
| <sup>3</sup> श्र्णु त्वं यत् करिष्यामि अहं वे कुरुनन्दन ॥                                                               | २१       |
| विराटं समनुप्राप्य राजानं मात्स्यनन्दनम् ।                                                                              | . •      |
| सभास्तारो भविष्यामि विराटस्येति मे मति: ॥                                                                               | २२       |
| कङ्को नाम बुवाणोऽहं मताक्षस्साधुदेविता ॥                                                                                | २२॥      |
| वैडूर्यान् काञ्चनान् दान्तान् किंगाटिकान् राजतानिप ।                                                                    |          |
|                                                                                                                         | २३॥      |
| 1. क-ङ-याज्ञिको स्प्रेम ख-याज्ञीयो स्रोम। 2. ङ-राजन् पापमतेर्थथा क-म-किंचिद्धाजन् पापजनो यः ख-ग-राजन् किंचित्पापमतेर्थथ | था।<br>। |
| 3. क-म-अहं तु यत् करिष्यामि तन्मे कर्म निबोधत । 4. क-ख-म-स्फाटिकांश्च मणींस्तथा ।                                       |          |

| अरिष्टान् राजगोिळङ्कान् दर्शनीयान् सुवर्घसः ॥       | २४  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| लोहिताश्चाइमगर्भाश्च सन्ति तात धनानि मे ।           |     |
| ेद्र्शनीयास्सभानन्दाः कुशलैस्साधु निष्ठिताः ॥       | २५  |
| अप्येतान् पाणिना स्प्रद्वा सम्प्रहृष्यन्ति मानवाः ॥ | २५॥ |
| तान विकीर्य समे देशे रमणीये विपांसुछे।              |     |
| देविष्यामि यथाकामं स विहारो भविष्यति ॥              | २६॥ |
| कङ्को नाम्ना परिवाट् च विराटस्य सभासदः ।            |     |
| ज्यौतिषे शकुनज्ञाने निमित्ते चाक्षकौशले ॥           | २७॥ |
| ब्राह्मो वेदो मयाऽधीतो वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥        | २८  |
| धर्मकामार्थमोक्षेषु नीतिशास्त्रेषु पारगः ।          |     |
| पृष्ठोऽहं कथयिष्यामि राज्ञः प्रियहितं वचः ॥         | २९  |
| ञ्जासं युधिष्ठिरस्याहं पुरा प्राणसमस्सत्वा ।        |     |
| इति वक्ष्यामि राजानं यदि मामनुयोक्ष्यते ॥           | 30  |
| विराटनगरे छन्न <sup>2</sup> एवं युक्तस्सदा वसे ।    |     |
| इत्येवं मत्प्रतिज्ञातं विचरिष्याम्यहं यथा ॥         | 3 9 |
|                                                     |     |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्णकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ [अस्मिन्नध्याये ३१ श्लोकाः]

<sup>1.</sup> क-म-दशनीयान् सभानन्दान् कृशलैस्साधु निष्ठितान् ।

<sup>2.</sup> क-म-कृष्णया च सहानुजै:।

# ॥ तृतीयोऽध्यायः ॥

भीमेन युधिष्ठिरं प्रति स्वस्य सूद्वेषपरिग्रहेण विराटभवने निवासक् कथनम् ॥ १ ॥ अर्जुनेन युधिष्ठिरं प्रति स्वेन नर्पुसकवेषपरिग्रहेण राजक-न्यानाटनादिकथनम् ॥ २ ॥

वैशम्पायनः—
एवं निर्दिश्य चात्मानं <sup>1</sup>भीमसेनमुवाच ह ॥

युधिष्ठिरः—

भीमसेन कथं कर्म मात्स्यराष्ट्रे करिष्यसि ॥

हत्वा क्रोधवशांस्तव पर्वते गन्धमादने ।

यक्षान् क्रोधाभिताम्राक्षान् रााक्षसांश्चातिपौरुषान् ॥

श्रादाः पाञ्चालकन्याये <sup>2</sup>पद्मानि सुबहून्यपि ॥

वकं राक्षसराजानं भीषणं पुरुषादकम् ।

जिन्नवानसि कौन्तेय ब्राह्मणार्थमरिन्दम ॥

श्रेमा चामयसंवीता ह्येकचका त्वया कृता ॥

श्रिहिन्बं च महावीर्यं किम्मीरं <sup>3</sup>चैव राक्षसम् ।

ख-च-निद्धसन्नुष्णमार्तिज्ञम्।
 विमुञ्जन्नश्रु नेत्नाभ्यां भीमसेनमुवाच ह ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क---पुष्पाणि वं-रहानि।

<sup>3.</sup> क-म-चातिपौरूपम्

<sup>3.</sup> क-म--तात 4. क-म--नियोधकः

<sup>5.</sup> क-च-म-स्बादुवन्मधुरास्तथा ख-स्बादून्वा मधुरास्तथा। • घ-स्बादुकान्मधुरास्तथा।

<sup>6.</sup> ख-च-म-माल्यः

| ३] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                    | १५   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| राजा कर्माणि में द्रष्ट्वा न मां परिभविष्यति ॥                | ११॥  |
| ये च तस्य महामङ्कास् समरेष्वपराजिताः ।                        |      |
| कृतप्रतापा बहुशो राज्ञः प्रत्यायका बले।।                      | १२॥  |
| <sup>1</sup> रङ्गोपजीविनस्सर्वे परेषां च भयावहाः ।            |      |
| <sup>2</sup> सर्वोस्तान् निहनिष्यामि रितं राज्ञः प्रवर्धयन् ॥ | 2311 |
| न च तान् युध्यमानोऽहं नियष्ये यमसादनम् ।                      |      |
| तथा तान् निहनिष्यामि जीविष्यन्ति यथाऽऽतुराः ॥                 | 8811 |
| वृषो वा महिषो वाऽपि नागो वा षाष्टिहायनः।                      | •    |
| सिंहो न्याच्रो <sup>3</sup> यथा चान्यो महीतन्यो भविष्यति ॥    | १५॥  |
| तान् सर्वान् दुर्भहानन्यैर् आशीविषविषोपमान् ।                 |      |
| वलादहं प्रहीष्यामि मत्स्यराजस्य पश्यतः ॥                      | १६॥  |
| आराहिका वा सूदा वा येऽस्य युक्ता महानसे ।                     |      |
| तानहं प्रीणयिष्यामि <sup>4</sup> मानुषान् स्वेन कर्मणा ॥      | १७॥  |
| ⁵आराछिको गोविकर्ता सूपकर्ता नियोधकः।                          |      |
| आसं युधिष्टिरस्याहम् इति वक्ष्यामि मानुषान् ॥                 | १८॥  |

<sup>1.</sup> अ—कोशे इदमर्थ नास्ति। 2. ख-ड-च-म—तानहं
3. क-ख-ड-म—यदा चास्य। घ—सदा चास्य। च—वने चास्य
4. ख—मानुषेणैव। मानुषांस्तेन।
5. घ—आराद्धिकोऽप्पकर्ता।

<sup>3.</sup> क-म-छन्नमन्त्रमयाचत्। च-छन्नो ह्यन्नेमयाचत्। ख-ड-च-प्रच्डकोऽस्मयाचत्।

<sup>4.</sup> क-म--दृष्टीविष इवाहीनामित्रस्तेष्रस्तिनामिव। अ-आशीविषो यथाऽहीनां।

| ३] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                               | 80  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| रुद्राणामिव कापाली विष्णुर्बलवतामिव ॥ २                  | ६॥  |
| रोषामर्षसमायुक्तो मुजङ्गानां च तक्षकः ।                  |     |
| वायुवेगबलोद्भूतो गरुडः पततामिव ॥ २                       | ७॥  |
| तपतामिव चादित्यः प्रजानां ब्राह्मणो यथा ।                |     |
| ह्रदानामिव पाताछं पर्जन्यो ददतामिव ॥                     | ८॥  |
| आयुधानां वरो वजः ककुद्मांश्च गवां वरः।                   |     |
| धृतराष्ट्रश्च नागानां हस्तिष्वैरावतो वरः ॥               | रु॥ |
| पुत्रः प्रियाणामधिको भार्या च सुहृद्गं वरा ।             | •   |
| गिरीणां प्रवरो मेरुर् देवानां मधुसूदनः ॥                 | १०॥ |
| त्रहाणां प्रवरश्चन्द्रस् सरसां <sup>1</sup> मानसं वरम् ॥ | 3 8 |
| <sup>2</sup> यथैतानि विशिष्टानि स्वस्वजात्यां वृकोद्र ।  | . • |
| एवं युवा गुडाकेशश् श्रेष्टस्सर्वधनुष्मताम् ॥             | ३२  |
| सोयमिन्द्रादनवमो वासुदेवाच भारत ॥                        | ३२॥ |
| उषित्वा पञ्च वर्षाणि सहस्राक्षस्य वेश्मनि ।              |     |
|                                                          | ३३॥ |
| अवाप चास्त्रमस्त्रज्ञस् सर्वे सर्वज्ञसम्मतः ॥            | 38  |

<sup>1.</sup> क-ध-च-म-मानसो वरः। ख-मानसं सरः।
2. अ-कोशे इदमर्धं नास्ति।
3. क-ख-म-ब्रह्मचर्यवते युक्तः सर्वशकः
D-2

<sup>3.</sup> अ कोशे इदमर्ध नास्ति। 4. ङ बाहूच नमुचेर्यथा।

<sup>5.</sup> ख-ब-पीनौ परिवसङ्काशौ मृदुताम्रतलौ शुमौ। [अधिकः पाठः]

क-ङ-रंस्यते
 क-ख-ङ-च-म-तलपीडनात् '

छादयिष्यामि राजेन्द्र माययाऽऽत्मानमात्मना ॥

<sup>1.</sup> ब-कोशे-इदमर्ध नास्ति-स्थलान्तरे वर्तते see foot-note 2.

<sup>2.</sup> ख-च-वासुदेवसमो छोके यशसा विक्रमेण च ॥
सीऽयं राज्ये विराटस्य भवने भरतर्षभ ।
मेरुः प्रच्छादित इव निवासं ऋणु मुष्टिना ॥ [अधिकः पाठः]
म-सीऽहं क्रैब्येन रूपेण पण्डकोऽहमिति ब्रुवन् ।
च-आज्ञातष्यण्डकोऽस्मीति प्रतिज्ञातं हि पातकम् ॥
• [अधिकः पाटः]

<sup>3.</sup> क-ख-घ-छ-ग-बुद्धिकर्मकृत्।

| युधिष्ठिरस्य गेहेऽस्मिन द्रौपदीपरिचारिका।                    |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| <sup>1</sup> उषिताऽस्मीति वक्ष्यामि धर्मराजस्य सम्मता ॥      | 8211 |
| <sup>2</sup> उर्वेदया अपि शापेन प्राप्तोऽस्मि नृप षण्डताम् । |      |
| शक्रप्रसादान्मुक्तोऽहं वर्षाणां तत्त्रयोदशम् ॥               | ४९॥  |
| एतेन विधिना च्छन्नः कृतकेन यथाबलम्।                          |      |
| विहरिष्यामि राजेन्द्र विराटनगरे सुखम् ॥                      | 4011 |
|                                                              |      |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्सकार्या संहितार्या वैयासिक्यां विराटपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५०॥ स्टोकाः]

#### ॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥

युधिष्ठरं प्रति नकुलेन विराटनगरे अश्वपाळकतया स्वस्य निवास-कथनम् ॥ १ ॥ सहदेवेन गोपाळकतया स्वस्य निवासकथनम् ॥ २ ॥ द्रोपद्या सेरन्ध्रीभावेन स्वस्य निवासकथनम् ॥ ३ ॥

युधिष्टिरः—

<sup>3</sup>किंकर्ता किंसमाधारो नकुलोऽयं भविष्यति ।
सुकुमारश्च शूरश्च दर्शनीय<sup>4</sup>स्सुखे रतः ॥

9

- 1. अ-ख -भावितास्मीति चाख्यामि।
- 2. च-म-कोशयोः श्लोकोऽयं नास्ति।
- 3. क—िक त्वं नकुछ कुर्वाणस् तस्य तात चरिष्यसि । खन्व-च-म—िकंकर्मा ।
- 4. क-ख-घ-म-सुखैधितः। ङ-सुखोचितः।

| ४] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                             | २१        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| अदुःखाईश्च बालश्च लालितश्चापि नित्यशः ।                                |           |
| सोऽयमार्तश्च शान्तश्च किं नु रोचियता त्विह ॥                           | २         |
| नकुलः—                                                                 |           |
| अश्वाध्यक्षो भविष्यामि विराटस्येति मे मतिः ।                           |           |
| दामग्रन्थीति नाम्नाऽहं कर्मैतत् सुप्रियं मम ।।                         | 3         |
| दामग्रन्थी परिज्ञाता कुशलो दामकर्मणि ॥                                 | 311       |
| <sup>1</sup> कुशलोस्म्यश्वश्चिसायां तथैवाश्वचि <sup>2</sup> कित्सिते । |           |
| प्रियाश्च सततं मेऽश्वाः कुरुराज यथा तव ॥                               | 811       |
| न मां परि <sup>3</sup> हरिष्यन्ति किशोरा वडवास्तथा ।                   |           |
| न दुष्टाश्च भविष्यन्ति पृष्ठे धुरि च मद्गताः ॥                         | 411       |
| प्रेक्षन्ते ये च मां केचिद् विराटनगरे जनाः।                            |           |
| तेभ्य एवं प्रवक्ष्यामि विहरिष्याम्यहं सुखम् ॥                          | ६॥        |
| वैशस्पायनः—                                                            |           |
| नकुलेनैवमुक्तस्तु धर्मराजोऽत्रवीद्वयः ॥                                | v         |
| युधिष्टिर:—                                                            |           |
| बृहस्पतिसमो बुद्धा नये घोशनसा समः।                                     |           |
| मन्त्रेर्नानाविधेर्नीतः पथ्येस्सुपरिनिष्ठितः ॥                         | 6         |
| 1. छ-छ-ङ-न मा परिभविष्यन्ति जना जात्विह कहिंचित्                       |           |
| • [अधि<br>2. ख—चिकित्सने। 3. च-म-भवि                                   | वकः पाठः] |

ख-सुनीतिज्ञश्र शूरश्र । घ-सुविनीताधिशूरश्र ।

<sup>8.</sup> क-गावस्यु सुखिता। घ-गावस्युसुहिता।

<sup>&</sup>lt;del>रू च</del>-गावस्युसहिता।

स-तिपुणं च चरिष्यामि । घ-ङ—निपुणं विचरिष्यामि । च—निपुणत्वं चरि

<sup>2.</sup> अ-कोशे सार्ध्यक्षीकत्वयं नास्ति।

<sup>3.</sup> च -कोशे इतः स्टोकह्नयं नास्ति।

### मुकुमारी मुद्रीला च राजपुत्नी यशस्त्रिनी। कथं वत्स्यति कल्याणी विराटनगरे सती ॥ द्रौपदी-अहं वत्स्यामि राजेन्द्र निर्वृतो भव पार्थिव । यथा ते मत्कृते शोको न भवेन्नृप तच्छुणु ॥ <sup>1</sup>यथा तु मां न जानन्ति तत् करिष्याम्यहं विभो । . छन्ना वत्स्याम्यहं <sup>2</sup>यन्मां न विज्ञास्यन्ति केचन ॥ 2411 वृत्तं <sup>3</sup>तच समाख्यास्ये शमाप्रुहि विशाम्पते । सैरन्ध्रीजातिसम्पन्ना नाम्नाऽहं व्रतचारिणी ॥ २६॥ <sup>4</sup>सैरन्थ्यो रक्षितास्स्त्रीणां मुजिष्यास्सन्ति भारत । एकपत्न्यस्त्रियश्चैता इति लोकस्य निश्चयः ॥ २७॥ साऽहं ब्रुवाणा सैरन्ध्री कुशला केशकर्मणि। $^{5}$ नाSहं तव भविष्यामि दुभेरा राजवे ${f z}$ मनि ॥ 2611

महाभारतम्

कृता चैव सदा रक्षा व्रतेनैव नराधिप।

I. क-म-तेषां तवानुजानां च। अ-ङ-तेषां तु मनुजानां यत्।

<sup>2.</sup> क-म-राजन। घ-यत्रात ।

<sup>3.</sup> क-ध-ड-तस्य !

<sup>4.</sup> क-ख-ड-च-भविष्यति महाराज विरादस्येति मे मतिः।

<sup>[</sup>अधिकः पाठः]

<sup>5.</sup> क-ख-ध-ङ-च-म-प्रमदाहारिका लोके पुरुषाणां प्रवासिनाम्। [अधिकः प्राटः]

सुदेष्णां प्रत्युपस्थास्ये राजभार्यां यशस्त्रिनीम् ॥ २९॥ सा रक्षिष्यति मां प्राप्तां मा ते भूदुःखमीदृशम् । अनुगुप्ता चारिष्यामि यन्मां त्वमनुपृच्छसि ॥ ३०॥ <sup>1</sup>युधिष्टरः— <sup>2</sup>कल्याणं भाषसे कृष्णे यथा कौलेयकी तथा ।

> इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वेणि चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ िअसिन्नध्याये ३१॥ स्टोकाः

न पापमनवद्याङ्गी भाषसे चारहासिनी ॥

#### ॥ पश्चमोऽध्यायः ॥

पाण्डवैरिन्द्रसेनादीन् प्रति द्वारकादिगमनचोदना ॥ १॥ पाण्डवान् अति धौम्येन राजगृहवासप्रकारानुशासनम् ॥ २॥

युधिष्टरः—
कर्माण्युक्तानि युष्माभिर् यानि तानि चरिष्यथ ।

मम चापि यथा बुद्धिर् उचिता हि विनिश्चयात् ॥ १

पुरोहितोऽयमस्माकम् अग्निहोलाणि रक्षतु ।

सूदाः पौरोगवैस्सार्थं द्रुपदस्य निवेशने ॥ २

1. ख-इद्येतनमत्प्रतिज्ञातं यनमा व्वं परिपृच्छिस । अधिकः पाठः]

2. म—इत्येवं मत्प्रतिज्ञातं विहरिष्याम्यहं यथा। [अधिकः पाठः]

| <b>२८</b>                         | महाभारतम्                                 | [अ. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| न त्वेवासनमन्यस्य                 | प्रार्थियेत कदाचन ॥                       | १८  |
| परासनगतं होनं पर                  | ख परिचारकाः ।                             |     |
| <sup>1</sup> परिषद्यपकर्षेयुः परि | रेहास्येत शत्रुभिः ॥                      | १९  |
| नित्यं विप्रतिषिद्धं तु           | पुरस्तादासनं मतम् ॥                       | १९॥ |
| अर्थार्थं हि यदा भृत              | गो राजानमुपतिष्ठते ॥                      | २०  |
| दक्षिणं वाऽपि वामं                | वा <sup>2</sup> भागमाश्रित्य पण्डित:।     |     |
| तिष्ठेद्विनीतवद्राजन्             | न पुरस्तात्र पृष्ठतः ।।                   | २१  |
| रक्षिणामात्तरास्त्राणां           | पश्चात्स्थानं विधीयते ॥                   | २१॥ |
| मातृगोत्रे खगोत्रे व              | ा नाम्रा शीलेन वा पुनः ।                  |     |
| सङ्ग्रहार्थं मनुष्याणां           | नित्यमाभाषिता भवेत्।।                     | २२॥ |
| पूज्यमानोऽपि यो र                 | ाज्ञा <sup>3</sup> नरान् न प्रतिपूजयेत् । |     |
| <sup>4</sup> नैतमाराधयेजातु इ     | गास्ता शिष्यानिवालसान् ॥                  | २३॥ |
| नास्य युग्यं न पर्येड्नं          | नासनं न रथं तथा।                          |     |
| आरोहेत् सान्वितो                  | उसीति यो राजवसितं वसेत्।।                 | २४॥ |
| यो वै गृहेभ्यः प्रवर              | तन् क्रियमाणमनुसारेत् ।                   |     |
| उत्थाने नित्यसङ्करप               | ो निस्तन्द्रीस्संयतात्मवान् ॥             | २५॥ |
|                                   |                                           |     |

<sup>1.</sup> च-पदं तस्यापकर्षेयु रपहास्येत । अ-प्रतिपद्यापकर्षेयुः ।
2. क-ख-घ-म-बाहु ।
3. क-नरो न । १ ख-घ-ङ- न चैनं ।
4. क-नैनमाराधिय्यन्ति । ख-घ-ङ-ख-म-नैन ।

| 4]                           | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                       | २९         |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| परीतः क्षात्पिपा             | साभ्यां विहाय परिदेवनम् ।                     |            |
| दुःखेन सुखर्मा               | न्वच्छेद् यो राजवसति वसेत् ॥                  | २६॥        |
| अन्येषु प्रेष्यमा            | णेषु पुरस्ताद्धीर उत्पतेत्।                   |            |
| करिष्याम्यहमि                | येवं यस्स राजसु सिद्धाति ॥                    | २७॥        |
| उष्णे वा यदि                 | वा शीते रात्रौ वा यदि वा दिवा।                |            |
| आदिष्टों न वि                | कल्पेत यस्स राजसु सिद्ध्यति ॥                 | २८॥        |
| <sup>1</sup> नैव प्राप्तोऽवम | ान्येत सदा मर्त्यो विशारदः।                   |            |
| मानं प्राप्तो न              | हृष्येत न व्यथेच विमानितः ॥                   | <b>२९॥</b> |
| ऋजुर्मृदुस्सत्यव             | ादी यस्स राजसु सिद्ध्यति ॥                    | 30         |
| नैव लाभाद्वर्षा              | नेयान्न व्यथेच विमानितः।                      |            |
| समः पूर्णतुलेव               | स्याद् यो राजवसातिं वसेत् ॥                   | 3 8        |
| अरुपेच्छो <sup>2</sup> धृति  | तेमान् राज्ञश् छायेवा <sup>3</sup> नपगस्सदा । |            |
| दक्षः प्रदक्षिणो             | धीरो यो राजवसतिं वसेत्।।                      | ३२         |
| <sup>4</sup> इतिहासपुराण     | ज्ञः कुशलस्सत्कथासु च ।                       |            |
|                              | क् चापि यो राजवसतिं वसेत् ॥                   | 33         |
| 1 चन्नोने अ                  |                                               |            |

<sup>1.</sup> म—कोशे अयं स्टोको नास्ति
2. क-म—मतिमाञ्ज्ञीमान्
3. ख-ङ—नुगतः। च—नुपमः।
4. अ-घ—कोशयोः अयं स्टोको नास्ति।

| 4]                          | विराटपर्वणि - वैराटपर्व            | <b>३ १</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| अन्तःपुरगतं होन             | नं स्त्रियः क्षीबाश्च सर्वशः।      | •          |
| वर्तमानं यथावः              | कुत्सयेयुरसंशयम् ॥                 | ४३         |
| तस्माद्गमभीरमात             | मानं कृत्वा हर्षे नियम्य च ।       |            |
| नित्यमन्तःपुरे र            | ाज्ञो न वृत्तं कीर्तयेद्वहिः ॥     | 88         |
| यथा हि सुमहा                | मन्त्रो भिद्यमानो हरेत् सुखम् ।    |            |
| <sup>1</sup> एवमन्त:पुरे वृ | त्तं श्रूयमाणं बहिर्भवेत् ॥        | 84         |
| या तु वृत्तिरवा             | ह्यानां बाह्यानामपि केवलम् ।       |            |
|                             | ानां ऋणु राजोपजीविनाम् ॥           | ४६         |
| न स्त्रियो जातु             | मन्येत बाह्ये वाऽऽभ्यन्तरेऽपि व    | T I        |
| अनुजीविनां नरे              | रेन्द्रस्तु सुजेद्धि सुमहद्भयम् ॥  | ४७         |
| मत्वाऽस्य प्रियम            | गत्मानं राजरत्नानि राजवत् ।        |            |
| अराजा राजयोग                | ग्यानि नोपयुङ्जीत पण्डितः ॥        | 88         |
| अराजानं हि र                | ब्रानि राजकान्तानि राजवत्।         |            |
| <sup>2</sup> मुञ्जानं न नरं | राजा तितिक्षेतानुजीविनम् ॥         | ४९         |
| तस्मादव्यक्तभोरं            | गेन भोक्तव्यं भूतिमिच्छता ।        |            |
| तुल्यभोगं हि र              | ाजा तु भृत्यं कोपेन योजयेत् ॥      | ५०         |
| न चापत्येन सं               | म्प्रीतिं राज्ञः कुर्वीत केनचित् । |            |
| 1                           | N \$ N                             |            |

<sup>1.</sup> अ-ङ—कोशयोः इदमर्थं नास्ति। 2' क-म-प्रभुजानं हि को राजा

<sup>1.</sup> इ-विच्छिद्यते। च-हि छिद्यते।

<sup>2.</sup> म-तान् सर्वाद् परिवर्जयेत्।

<sup>3.</sup> क-कारणादिव। इ-कारणानि च।

| 4]                          | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                  | 33       |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                             | न <sup>1</sup> संसज्जेत कर्हिचित् ॥      | पद्गा    |
| न चान्याचरितां :            | मूमिम् असन्दिष्टो महीपतेः।               |          |
|                             | यो राजवसति वसेत् ॥                       | ६०॥      |
| न च सन्दर्शने रा            | ज्ञां प्रबन्धमभिसञ्जपेत्।                |          |
| अपि चैतहरिद्राणां           | व्यलीकस्थानमुत्तमम् ॥                    | ६१॥      |
| अर्थकामा च या               | नारी राजानं स्यादुपस्थिता ।              |          |
| <sup>2</sup> अनुजीवी तथायुः | कां निध्यायन् <sup>3</sup> दुष्यते च सः॥ | ६२॥      |
| तस्मान्नारीं न निध          | यायेत् तथायुक्तां विचक्षणः ॥             | ६३       |
| तथा क्षुतं च वातं           | च निष्ठीवं चाचरेच्छनैः ॥                 | ६३॥      |
| न नर्मसु हसेजातु            | । मूढवृत्तिहिं सा स्मृता ।               |          |
| स्मितं तु मृदुपूर्वेण       | दर्शयीत प्रसादजम् ॥                      | ६४॥      |
| न चाक्षी न मुजी             | जातु न च वाक्यं समाक्षिपेत् ।            |          |
| न च तिर्यगवेक्षेत           | चक्षुभ्या सम्यगाचरेत् ॥                  | ६५॥      |
| भुकुटिंच न कुर्व            | ति न चाजुष्टैर्महीं लिखेत्।              |          |
| न च गाढं विजृम              | भेत जातु राज्ञस्समीपतः ॥                 | ६६॥      |
| न प्रशंसेन्न चासूर          | ति प्रियेषु च हितेषु च ।                 |          |
| स्तूयमानेषु वा तः           | व दूष्यमाणेषु वा पुनः ॥                  | ६७॥      |
| 1. क-म-पूज्यमान             | ो मुनिर्भवेत्। ख-न स सज्जेत क            | हिंचित्। |

<sup>2.</sup> ब-ड-अनुजीवितया युक्ता यं यं दूपेत चेतसः! 3. क-म-द्यते नरः। ख-दुद्धते च सः। D-3

| न राज्ञः प्रतिकूळानि सेवमानस्सुखी भवेत्।                                                                    | 511<br>311<br>211 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| न राज्ञः प्रतिकूलानि सेवमानस्सुखी भवेत्।<br>पुत्रो वा यदि वा भ्राता यद्यप्यात्म <sup>1</sup> समो भवेत् ॥ ६० | १॥                |
| पुत्रो वा यदि वा भ्राता यद्यप्यात्म समो भवेत् ॥ ६०                                                          |                   |
|                                                                                                             |                   |
| अप्रमत्तो हि राजानं रञ्जयेच्छीलसम्पदा ।                                                                     | i i               |
| ·                                                                                                           | 11                |
| उत्थानेन तु मेधावी शौचेन <sup>2</sup> द्विविधेन तम् ॥ ७५                                                    |                   |
| स्नानं हि वस्त्रग्रुद्धिश्च शारीरं शौचमुच्यते।                                                              |                   |
| असक्तिः प्राकृतार्थेषु द्वितीयं शौचमुच्यते ॥ ७                                                              | R 11              |
| राजां भोजो विराट् सम्राट् क्षत्रियो भूपतिर्नृपः ।                                                           |                   |
| य एतेस्स्त्यते शब्दैः कस्तं नार्चितुमहिति ॥                                                                 | XII               |
| तस्माद्भक्तो हि युक्तस्सन् सत्यवादी जितेन्द्रियः ।                                                          |                   |
| मेधावी घृतिमान् प्राज्ञस् संश्रयीत महीपतिम् ॥ ७३                                                            | <b>11</b>         |
| कृतज्ञं प्राज्ञमञ्जुदं दृढभक्ति जितेन्द्रियम् ।                                                             |                   |
| <sup>8</sup> वर्धमानं स्थितं स्थाने संश्रयीत महीपतिम् ॥ ७१                                                  | 311               |
| एव वस्समुदाचारस् समुदिष्टो यथाविधि ।                                                                        |                   |
| यथाऽर्थान् सम्प्रपत्स्यन्ते पार्थ राजोपजीविनः ॥ ७५                                                          | u                 |
| संवत्सरामिमं तावद् एवंशीला बुभूषत । .                                                                       |                   |

क-म-समस्सखा
 क-ड-च-विविधेन तु।
 च-इतः स्ठोकद्वर्थ नास्ति। घ-विनयेन च।

ततस्खविषयं प्राप्य यथाकामं चरिष्यथ ॥

1130

वैशस्पायनः-

तं तथेस्रव्रवन् पार्थाः पितृकरुपं यशस्विनम् ।

विष्य

प्रहृष्टाश्चाभिवादौनम् उपातिष्ठन् परन्तपाः ॥

<sup>1</sup>तेषां प्रतिष्ठमानानां मन्तांश्च ब्राह्मणोऽजपत् । <sup>2</sup>भवाय राष्ट्रलाभाय पराय विजयाय च ॥

1120

इति श्रीमहाभारते शतसहस्तिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ ॥ ४५॥ वैराटपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥

अस्मिन्नध्याये ७८॥ स्टोकाः

## ॥ पृष्ठोऽध्यायः ॥

पाण्डवैधौंम्यविसर्जनपूर्वक विराटनगरसमीपगमनम् ॥ १ ॥ पाण्ड वैर्वनमध्ये इमशानसंनिहिते शमीवृक्षे स्नायुवनिक्षेपः ॥ २ ॥ तथा स्वेषां साङ्केतिकनामकल्पनेन विराटनगरपरिसरगमनम् ॥ ३॥

वैशस्पायनः-तें ऽप्तिं प्रदक्षिणं ऋत्वा त्राह्मणं च पुरोहितम् । अभिवाद्य ततस्सर्वे <sup>3</sup>प्रस्थातुमुपचक्रमुः ॥

1. क-म-सर्वविद्यप्रश्नमनान् अर्थसिद्धिकरांस्तथा।

[अधिकःपाठः]

2. क—स्बद्रव्यप्रतिलाभाय शतूर्णा मर्दनाय च। स्बस्ति वोऽस्तु शिवं चारतु ब्रध्यामि पुनरागतान् ॥

[अधिकः पाठः]

3. क - प्राद्मवन् सह कृष्णया।

| युधिष्ठिरः—                                             |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| अनुशिष्टोऽस्मि भद्रं ते नैतद्वक्ताऽस्ति कश्चन ।         |     |
| कुन्तीमृते मातरं नः <sup>1</sup> पितरं च यशस्विनम् ॥    | २   |
| यदेवानन्तरं कार्यं तद्भवान् <sup>2</sup> कर्तुमर्हति ।  |     |
| तारणाय तु दुःखस्य प्रस्थानाया <sup>3</sup> भयस्य च ॥    | Ą   |
| वैशम्पायनः—                                             |     |
| तेषां प्रतिष्ठमानानां धौन्यो मन्त्रानथाजपत् ।           |     |
| सर्वविन्नप्रशमनान् अर्थसिद्धिकरांस्तथा ॥                | 8   |
| ततः पावकमुञ्ज्वास्य मन्त्रहव्यपुरस्कृतम् ॥              | 811 |
| याज्ञसेनीं पुरस्कृत्य सर्व एव महारथाः।                  |     |
| प्राद्रवन् सह धौम्येन बद्धशक्षा वनाद्वनम् ॥             | 411 |
| ते वीरा बद्धनिस्त्रिशा धनुर्वाणकलापिनः।                 |     |
| अगच्छन् भीमधन्वानः काम्यकाद्यमुनां नदीम् ॥              | ६॥  |
| उत्तरेण दशाणीनां पाञ्चालान् दक्षिणेन तु ।               |     |
| अन्तरेण यक्नुहोम्नश् श्रूरसेनांश्च पाण्डवाः ॥           | ७॥  |
| <sup>4</sup> ते तस्या दक्षिणं तीरम् अन्वगच्छन् पदातयः । |     |
| ततः प्रत्यक्प्रयातास्ते सङ्कामन्तो वनाद्वनम् ॥          | टा। |

<sup>1.</sup> क-म-विदुरं च महामितम्। ख-घ-ङ-पितरं च महीपितम्!

<sup>2.</sup> ख-ड-म--वनतु 3. क-ख-ग--भयाय च। 4. क-म--कालिन्दी ख-घ-ड-म-य भवाय च।

<sup>1.</sup> अ-क-कोशयोर्यं श्लोको नास्ति।

| No.                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ३८ महाभारतम्                                                                                                       | [अ.        |
| <sup>1</sup> बाहुभ्यां परिगृह्येनां मुहूर्ते नकुळ ब्रज ॥                                                           | १७॥        |
| <sup>2</sup> ततोऽदूरे विराटस्य नगरं भरतर्षभ ।                                                                      |            |
| राजधान्यां निवत्स्थामस् सुमुक्तमिव नो वनम् ॥                                                                       | १८॥        |
| नकुरु:—                                                                                                            |            |
| पूर्वोह्ने मृगयां गत्वा <sup>8</sup> वने विद्धा महामृगाः ।                                                         |            |
| अटवी च मया दूरं सृता मृगवधेप्सुना ॥                                                                                | 1911       |
| विषमा ह्यतिदुर्गा च वेगवत् परिधावता ।                                                                              |            |
| सोऽहं घर्माभितप्तो वै नैनामादातुमुत्सहे ॥                                                                          | २०॥        |
| युधिष्टिरः—                                                                                                        |            |
| सहदेव त्वमादाय मुहूर्त द्रौपदी नय।                                                                                 |            |
| राजधान्यां निवस्यामस् सुमुक्तमिव नो वनम् ॥                                                                         | 2811       |
| सहदेवः                                                                                                             |            |
| अहमप्यस्मि तृषितः श्लुधया च प्रपीडितः ।                                                                            |            |
| ⁴परिश्रान्तश्च भद्रं ते नैनामादातुमुत्सहे ॥                                                                        | २२॥        |
| युधिष्टिर:—                                                                                                        |            |
| एहि वीर विशालक्ष वीरसिंह इवार्जुन ॥                                                                                | २३         |
| 1. क चाहुम्यां नकुळादाय मुहूर्त द्वीपदी नय।<br>ख च च च म मुहूर्त परिगृद्धेना बाहुभ्यां नकुलोह्नह ।<br>2. क च च इतो |            |
| 3. ख—मया विद्वाविता सृगाः। घ-छ-च-म-मया विद्वा वर्षे<br>4. क-ख-घ-म-श्रान्तो घर्माभितस्रो वै                         | रे मृगाः । |

| ξ]                | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                            | 39        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| इमां कमलपत्न      | क्षीं द्रौपदीं द्रुपदात्मजाम् ।                                    |           |
|                   | त्वं वाहुभ्यां कुश्चलं व्रज्ञ ॥<br>वत्त्यामस् सुमुक्तमिव नो वनम् ॥ | २४<br>२४॥ |
| वैशस्पायन         |                                                                    | 4511      |
| गुरोर्वचनमाज्ञा   | य सम्प्रहृष्टो धनञ्जयः ।                                           |           |
| - Table           | पार्थी द्रौपदीं हस्तिराडिव ॥                                       | २५॥       |
| प्रवज्ञाज महाब    | ाहुर् अर्जुनः <sup>1</sup> प्रियदर्शनः ॥                           | ३,६       |
| जटिलो वस्कल       | ध्यरश् शरतूणीधनुर्धरः ।                                            |           |
| स्कन्धे कृत्वा व  | ।रारोहां बाळामायतळोचनाम् ॥                                         | २७        |
| आनीय नगरा         | भ्याशम् अवातारयद्र्जुनः* ॥                                         | २७॥       |
| स राजधानीं        | तम्प्राप्य पार्थिवोऽर्जुनमत्रवीत् ॥                                | २८        |
| युधिष्टिर:-       |                                                                    |           |
| इमानि पुरुषठ      | याघ्र आयुधानि परन्तप ।                                             |           |
| कस्मिन् न्यासा    | यितव्यानि गुप्तिश्चैषां कथं भवेत् ॥                                | २९        |
| The second second | यं तात प्रवेक्यामः पुरं यदि ।                                      |           |
|                   | ास्य करिष्यामो न संशयः ॥                                           | ३०        |
| 1                 | वियक्ष्यां सम्परवीरहा                                              |           |

<sup>1.</sup> क-च-म-प्रियदर्शनम्। व-परवीरहा \* सर्वेषु कोशेषु अत्रैवाध्यायसमाप्तिर्धेत्रयते।

| •                                                                           |                                          |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ६] विराट                                                                    | पर्वणि - वैराटपर्व                       | 88                                     |
| एवं परिहरिष्यन्ति मनु                                                       | ष्या वनचारिणः।                           |                                        |
| एवमत्र यथाजोषं विहर                                                         | ाम यथासुखम् ॥                            | ३९॥                                    |
| अत्रैवं नावबुध्यन्ते मनु                                                    | ष्याः केचिद्युधम् ॥                      | 80                                     |
| वैशस्पायनः—                                                                 |                                          |                                        |
| एवमुक्त्वा स राजानं                                                         | धर्मात्मानं धनञ्जयः ।                    |                                        |
| प्रचक्रमे निधानाय शह                                                        | गणां भरतर्षभ ॥                           | 88                                     |
| तानि सर्वाणि सन्नहा प                                                       | ा <b>ञ्च पञ्चाचलोपमाः</b> ।              | ************************************** |
| आयुधानि कलापांश्च <sup>1</sup> ।                                            | निखिशांश्चातुलप्रभान् ॥                  | -४२                                    |
| <sup>2</sup> येन देवान् मनुष्यांश्च                                         | पिशाचोरगराक्षसान्।                       |                                        |
| निवातकवचांश्चापि पौ                                                         | ञ्जोमांश्च परन्तपः ॥                     | ४३                                     |
| कालकेयांश्च दुर्घर्षान् स                                                   | विश्विकरथोऽजयत् ॥                        | ४३॥                                    |
| स्फीताञ्जनपदांश्चान्यान                                                     | (अजयत् कुरुनन्दनः ॥                      | 88                                     |
| <sup>3</sup> एत्दुग्रं महाघोरं सप                                           | लगणसूदनम् ।                              |                                        |
| <sup>4</sup> विज्यं समकरोत् पाथे                                            | ीं गाण्डीवमभयङ्करम् ॥                    | 84                                     |
|                                                                             |                                          |                                        |
| अब्रवीदायुधानीः<br>3. ख- <b>च</b> - तमुद्यं महाः<br>4. क-ख-ब-ड- <b>च</b> -म | इ निधातुं भरतर्षभ ।<br>बोषम्। ङ—तदुदग्रं | [अधिकः पाठः]                           |

<sup>1.</sup> क-घ-च-म-वंशी। ख-वंशकरः

<sup>2.</sup> अ-क-घ-ङ-च-म-वशाक्षध्ते पर्वते ।

क-घ-ङ-च-म-अरणीपर्वणः काले वरदत्तः परन्तपः।
 [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-म-ड-च-कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः।

<sup>3.</sup> क-व-ड-च-सुवचः पुरुषव्याघ्रः प्रोवाच मधुराक्षरम् [अधिकः पाटः]

<sup>4.</sup> अ-ङ-सरित्पतीनाम्।

| एष न्यासो मया 1न्यस्तस् सूर्यसोमानिलान्तिके ।         |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| महं पार्थाय वा देयं पूर्णे वर्षे त्रयोदशे ॥           | (g 0). |
| <sup>2</sup> नेदं भीमाय दातव्यम् अयं ऋुद्धो वृकोदरः ॥ | ७०॥    |
| अमर्षान्नित्यसङ्कृद्धो धृतराष्ट्रसुतान् प्रति ।       |        |
| अपूर्णकाले प्रहरेत् कोधसञ्जातमत्सरः ॥                 | ७१॥    |
| पुनः प्रवेशो नस्यात् तु वनवासाय सर्वदा ॥              | ७२     |
| समये परिपूर्णे तु धार्तराष्ट्रान् निहन्महि ॥          | ७२॥    |
| एष चार्थश्च धर्मश्च कामः कीर्तिः कुळं यशः ।           |        |
| ममायत्तमिदं सर्वं <sup>3</sup> जीवितं च न संशयः ॥     | ७३॥    |
| वैशम्पायनः—                                           |        |
| सोऽवतीर्थे महाप्राज्ञः पाण्डवस्सत्यविक्रमः ।          |        |
| भीमं कण्ठे परिष्वज्य चानुनीय नराधिपः ॥                | 6811   |
| दैवतेभ्यो नमस्कृत्य शर्मी कृत्वा प्रदक्षिणम् ।        |        |
| नगरं गन्तुमायातास् सर्वे ते भ्रातरस्सह ॥              | ७५॥    |
| आगोपालाविपालेभ्यः कर्षकेभ्यः परन्तपाः ।               |        |
| आजग्मुनेगराभ्याशं. श्रावयन्तः पुनः पुनः ॥             | ७६॥    |

<sup>1</sup>. क-ङ-म-दत्तस्

<sup>2.</sup> ख-ध-नैते भीमे प्रदातव्या महाक्रोधो। क-ख-च-म-नेदं भीमे प्र। 3. अ-विदितं

| ७ ५ महामारतम्                                                   | L    |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| अशीतिशतवर्षेयं माताऽस्माकमिहान्तिके ।                           |      |
| <sup>1</sup> हन्त कालपरीणामा मृत्योस्तु वशमेयुषी ॥              | ७७॥  |
| न चाग्निसंस्कारिमयं प्रापिता कुलधर्मतः ॥                        | ي د  |
| यसमासाद्यते कश्चित् तस्मिन् देशे यद्दच्छया ।                    |      |
| अचिरात् तस्य मरणं भविष्यति न संशयः ॥                            | 90   |
| <sup>2</sup> तदैवमूचु <sup>3</sup> स्ते तत्र कुलधर्मी न ईदृशः ॥ | ७९॥  |
| अथात्रवीद्धर्मराजस् सहदेवं परन्तपः ॥                            | ८०   |
| . युधिष्टिर:—                                                   |      |
| इदं गोमृगमभ्याशे गतसत्त्वमचेतनम् ।                              |      |
| एतदुत्कृत्य वै वीर धनूंपि परिवेष्टय ।।                          | 85   |
| . वैशम्पायनः—                                                   |      |
| एवमुक्तो महाबाहुस् सहदेवो यथोक्तवत्।                            |      |
| शमीमारुद्य त्वरितो धन्रंषि परिवेष्टयन् ॥                        | ८२   |
| शीतवातातपभयाद् वर्षत्राणाय दुर्जयः।                             |      |
| तानि वीरो वया घके निरासाद्यानि सर्वशः।                          | 1 63 |
| 1. क—सृता। ख-घ-ङ—इह काले। च-म—बहु                               |      |

<sup>2.</sup> घ-ड-च-म-तमेवमूचु
3. क-ख-घ-ङ-धर्मज्ञाः।
4. क-ख-ड-च-म-यदा जानाश्विरावाधानि सर्वधाः।
घ-महाराज निराबाधानि सर्वधाः।

| ξ]                            | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                     | ४७   |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------|
| पुनः पुन <sup>1</sup> स्स     | सम्प्रेक्य कृत्वा सुदृढमप्रतः ॥             | . <8 |
| अथापरमदूर                     | स्थम् उञ्छवृत्तिकलेवरम् ।                   |      |
| प्रायोपवेशादु                 | च्छुष्कं स्नायुचर्मास्थिसंयुतम् ॥           | 64   |
| तचानीय धनु                    | र्पुमध्ये <sup>2</sup> विनिबद्ध च पाण्डवाः। |      |
| उपाय <b>कुश</b> ला            | स्तर्वे सप्रहासमथात्रुवन् ॥                 | 6    |
| <sup>3</sup> अस्य बद्धस्      | । दौर्गन्ध्यान्मनुष्या वनचारिणः।            |      |
| दूरात् परिहा                  | रेष्यन्ति 4ससन्वेयं शमीति ह।।               | ८७   |
| अथात्रवीन्मह                  | हाराजो धर्मात्मा स युधिष्ठिरः ॥             | ८७॥  |
| युधिष्टिरः<br>रज्जुभिस्सुकृतं | —<br>प्राज्ञ विनिर्वप्रीहि पाण्डव ॥         | دی   |
| <sup>5</sup> यानि चात्र       | विशालानि रूढमूलानि मन्यसे।                  |      |
| तेषामुपरि ब                   | <b>ब्रीहि इदं</b> विप्रकलेबरम् ॥            | ८९   |
| वैशस्पाय                      | <b>नः</b> —                                 |      |
| विश्रावयन्तरः                 | ते सर्वे दिशस्सर्वा व्यनाद्यन् ।            |      |
| स्वर्गतेयमिहा                 | स्माकं जननी शोकविद्वला ॥                    | ९०   |
| वने विधरमा                    | णानां छुब्धानां वनचारिणाम् ।                |      |
| 1. ਸ਼ਰ <b>-</b> ਸ਼-ਲ          | स्मर्भवेष्ट्य कला सक्तपणका ।                |      |

अ—विनिषीड्य च! च—निवबन्धुश्च । म—विनिबन्धुश्च ।
 अ-ज-ज-अस्य गन्धस्य । घ—अस्य देहस्य दुर्गन्धं ।
 अ-ज-ज-सरावेयं शमी इति । च—सवेष्टेयं शमी इति ।
 ज-ज-क-कोशयोः अयं स्कोको नास्ति ।

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वीण षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटशपर्वीण षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ [अस्मिकध्याये ५५ स्क्रीकाः]

# ॥ सप्तनोऽध्यायः ॥

युधिष्ठिरेण यतिवेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः ॥ १ ॥ ग्रत्युत्थाना-दिना सन्कृतेन युधिष्ठिरेण विराटभवने निवासः ॥ २ ॥

वैशम्पायनः— ततस्तु ते <sup>2</sup>पुण्यतमां शिवां शुभां महर्षिगन्धर्वनिषेवितोदकाम् ।

<sup>1.</sup> म-आपत्सु नामभिस्त्वेतैस् समाहूताः परस्परम्। [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ङ-पुण्यजलां।

| विराटपर्वणि - वैराटपर्व                  | ४९  |
|------------------------------------------|-----|
| त्रिलोककान्तामवतीय जाह्नवीम्             |     |
| ऋषीं ख देवां ख पितृनतर्पयन् ॥            | . 8 |
| वरप्रदानं हानुचिन्त्य पार्थिवो           |     |
| हुताग्निहोत्रः फृतजप्यमङ्गलः ।           |     |
| दिशं तथैन्द्रीमभितः प्रपेदिवान्          |     |
| कृताञ्जलिर्धर्ममुपाह्वयच्छनैः ॥          | २   |
| युधिष्टिर:—                              |     |
| वरप्रदानं मम दत्तवान् पिता               |     |
| प्रसन्नचेता वरदः प्रजापतिः ।             |     |
| जलार्थिनो मे तृषितस्य सोद्रा             |     |
| मया प्रयुक्ता विविद्युर्जेलाशयम् ॥       | 3   |
| निपातिता यक्षवरेण ते वने                 |     |
| महाहवे वज्रस्तेव दानवाः।                 |     |
| मया च गत्वा वरदो हि तोषितो               |     |
| विवक्षता प्रश्नसमुचयं गुरः ॥             | 8   |
| स मे प्रसन्नो भगवान वरं ददौ              |     |
| परिष्वजंखांह तथैव सौहदात्।               |     |
| वृणीष्व यद्वाञ्छसि पाण्डुनन्दन           |     |
| स्थितोऽन्तरिक्षे वरदोऽस्मि पद्दयं माम् ॥ | 4   |
| D-4                                      |     |

[و

というのでは、対することを表しているとのできる。

| स वै मयोक्तो वरदः पिता प्रमुस्                             |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| सदैव मे धर्मरता मतिभेवेत् ।                                |       |
| इमे च जीवन्तु ममानुजाः प्रभो                               |       |
| <sup>1</sup> वयश्च रूपं च बलं तथाऽऽप्रुयुः ॥               | Ę     |
| क्षमा च कीर्तिश्च <sup>2</sup> तथेष्टतो भवेद्              |       |
| व्रतस्य सटास्य समाप्तिरेव च ।                              |       |
| वरो 3मयैषोऽस्तु यथा तु कीर्तितो                            |       |
| न तन्मृषा देववरो यथाऽत्रवीत् ॥                             | , ' ' |
| ं वैश्वस्पायनः—                                            |       |
| <sup>4</sup> इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्ममेवानुचिन्तयन् । |       |
| तदैव तत्प्रसादेन रूपमेवाभजत् खकम् ॥                        | 6     |
| स वै द्विजातिस्तरुणस्त्रिदण्डभृत्                          |       |
| कमण्डऌ्रणीषधरो व्यजायत ।                                   |       |
| सुरक्तमाञ्जिष्ठवराम्बरिइशखी                                |       |
| पवित्रपाणिर्दहशे तदाऽद्भुतम् ॥                             | ્     |
| 1 marie a rei ar marcetanit mant                           | ***** |

च वयश्च रूपं च अयं च

<sup>2.</sup> अ-ङ-च-यथेष्टतो भवेद्रतं च सत्यं च समाहिरेव च। क-यथेष्टतो भवेद्धतिश्च सत्येन।
म-यथेष्टतो भवेद्धतिश्च सत्यं च

3. क-ख-ड-म-ममैषोऽस्तु यथा नु

4. च-म-कोशयोः नास्त्यं श्लोकः

0

मृगद्विपै: कुब्जगणैस्समावृतम् ।

1. क-ख-घ-छ-म-यथेप्सिताद्याभरणा । 2. अ-नतेन

<sup>2.</sup> क-ख-ड-म-द्विजांश्च ये चास्य तदा सभासदः।

<sup>3.</sup> ख-च-पदा गजेनेव। 4. ख-च-ऊ-विरोचते।

<sup>1.</sup> **क-म**—कुण्डले

<sup>2.</sup> क-ख-ब-छ-च-म-विरोचते भानुरिवाचिरोदितः।

<sup>3.</sup> स-स चास्य सर्वः

<sup>1.</sup> क-छ-अनेन।

<sup>2.</sup> अ-ड-च-मार्चिषां

<sup>3.</sup> क्-ख-च-च-म-जयतां।

<sup>4.</sup> क-ख-ध-म--ऽभिमुखः

सदण्डकोशं विसृजामि ते पुरम्।

<sup>1.</sup> अ-ड--देव। . 2. व--वास्यते।

<sup>3.</sup> अ-क-ख-ङ-तवानुरूपं।

<sup>4.</sup> क-म-हि श्रुताभिभाषितः।
च-न चावमन्ताऽस्मि तवाभिभाषितम्।
ख-व तवाभिभाषिता

<sup>1</sup>कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः किं कर्म चात्राचरसि दिजोत्तम ॥

30

वैशस्पायनः-

एवं ब्रुवाणं तमुवाच <sup>2</sup>पार्थिवो युधिष्ठिरो धर्ममवेक्य चासकृत् ॥

3011

युधिष्टिर:-

सत्यं वचः को न्विह वक्तुमुत्सहेद् यथाप्रतिज्ञं तु शृणुष्व पार्थिव । श्रुतं च शिल्लं च कुलं च कर्म च श्रुणुष्व मे जन्म च देशमेव च ॥

3811

गुरूपदेशा³न्नियमं दृढनतं कुल⁴क्षमार्थं पितृभिर्नियोजितम् । द्विजो न्रतेनास्मि न च द्विजः प्रभो सुमुण्डितः प्रन्नजितस्निदण्डमृत् ॥

३२॥

इदं शरीरं मम पश्य मानुषं समावृतं पञ्जभिरेव घातुभिः । ममेह पञ्जेन्द्रियगात्रदर्शिनो वदन्ति पञ्जेव पितृन् यथाश्रुति ॥

3311

 क—किं चापि कर्म समुदाचरन् भवान् । कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः ।

[पाठान्तरम्]

2. क-पाण्डवो।

3. क-च-म-श्रियमाञ्च मे। च-श्रियमाञ्च ते। ख-श्रियमाचने?।

4. स-घ-क्रमार्थ।

मनुष्यजातित्वमचिन्तयन्नहं
न चास्मि तुल्यः पितृमिस्खभावतः ।
कङ्को हि नाम्ना विषयं तवागतो
व्रती द्विजातिस्खकृतेन कर्मणा ॥ ३४॥
त्यूतप्रसङ्गा द्विनगोऽस्मि राजन्
सत्यप्रतिज्ञा व्रतिन व्याः ।
युधिष्ठिरस्यापि सखाऽभवं पुरा
गृहप्रवेशी च शरीरमेव च ॥ ३५॥
गृहे च तस्योषितवानहं विरं
राजाऽस्मि तस्य स्व क्रीरावान् पुरा ॥ ३६

मदाज्ञया तत्र विचेरुरङ्गना

मम प्रियार्थ दमयन्ति वाजिनः ।

मया कृतं तस्य पुरे तु यत् पुरा

न तत् कदाचित् कृतवाञ्जनोऽन्यथा ॥

सोऽहं पुरा तस्य वयस्समस्सखा चरामि सर्वो वसुधां सुदुःखितः ।

<sup>1.</sup> छ-च-म-दधनो।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-श्ररामहे ।

<sup>3.</sup> ख**-ध-म-सु**खं।

<sup>4.</sup> क-ख-व-पुरेऽभवं पुरा। ङ-गृहे पुराऽभवम्।

1. ख-भारितः। घ-हारिकः। म-भारिकः

मम व्रतं दुष्करकर्मकारिणः ।

<sup>2.</sup> च-पाद्यो े 3. घ-ड्य

<sup>4.</sup> क-ध-ध-तुल्यगतिः। ख-तुल्यगतागते गते

| ] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                     | 49   |
|-----------------------------------------------|------|
| ततो भवन्तं परितोष्य कर्मभिः                   |      |
| पुनर्त्रजिष्यामि कुत्रुहलं यतः ॥              | ४२   |
| अक्षान् <sup>1</sup> निवपुं कुशलोऽस्म्यहं सदा |      |
| पराजित <sup>2</sup> इशकुनिरुतानि चिन्तयन् ।   |      |
| मृगद्विजानां च रुतानि चिन्तयन्                |      |
| निराश्रयः प्रव्रजितोऽस्मि भिक्षुकः ॥          | 8.3. |
| वैशस्पायनः—                                   |      |
| तेनैवमुक्ते वचने नराधिपः                      |      |
| कृताञ्जिलेः प्रव्रजितं समीक्ष्य प ।           |      |
| अथात्रवीदृष्टमनाइशुभाक्षरं                    |      |
| मनोनुगं सर्वसभागतं वचः ॥                      | 88   |
| विराटः—                                       | •    |
| द्दामि ते हन्त वरं यदीप्सितं                  |      |
| प्रशाधि मत्स्यान् यदि मन्यते भवान ।           |      |
| प्रिया हि धूर्ता मम चाक्षकोविदास्             |      |
| त्वं चापि <sup>3</sup> देवो मम राज्यमहीस ॥    | 84   |
| समानयानासनवस्रभोजनं                           |      |
| प्रभूतमांल्याभरणानुळेपनम् ।                   |      |

<sup>1.</sup> क-श्विबस्तुं। अ-दिदीव्यन् 2. ख-इशकुनिरवानि घ-ड-इशत्रुकृतानि। 3. क-ख-ब-देवोपम।

स सार्वभौमोपम सर्वदाऽहिसि

प्रियं हि मन्ये तव नित्यदर्शनम् ॥ ४६

ये त्वाऽभिधावेयुरनर्थपीडिता

द्विजातिमुख्या यदि वेतरे जनाः ।

सर्वाणि कार्याण्यहमर्थितस्त्वया

तेषां करिष्यामि न मेऽत्र संशयः ॥ ४७

ममान्तिके यश्च तवाप्रियं चरेत्

प्रवासये तं प्रविचिन्त्य मानवम् ।

यचापि किञ्चिद्वसु विद्यते मम

प्रभुभवांस्तस्य वशी वसेह च ॥ ४८

युधिष्ठिर:-

अतोऽभिलाषः परमो न विद्यते न मे <sup>2</sup>त्रतं किञ्चन धारये धनम् । न मोजनं किञ्चन <sup>3</sup>संस्पृशे त्विह हविष्यमोजी निशि च क्षितीशयः ॥

80

व्रतोपदेशात् समयो हि नैष्टिको न क्रोधितव्यं नरदेव कस्यचित् ।

<sup>1.</sup> क-वशी भवेह च। घ-च जीवसे भव। ङ-च जीवितस्य च।

<sup>2.</sup> क-ख-म-जिर्त । घ-धनं।

<sup>3.</sup> ख-संस्पृहास्यहं।

एवंप्रतिज्ञस्य ममेह भूपते निवासबुद्धिभीवेता तु नान्यथा ॥ ५० एवं वरं मात्स्य वृणे <sup>1</sup>प्रदापितं कृती भविष्यामि वरेण तेन वै ॥ ५०॥

#### वैशम्पायनः

एवं तु राज्ञः प्रथमस्समागमो

<sup>2</sup>वभूव मात्स्यस्य युधिष्टिरस्य च ।
विराटराजस्य हि तेन सङ्गमो

वभूव विष्णोरिव वज्रपाणिना ।।

4811

तमासनस्थं प्रियरूपदर्शनं
निरीक्षमाणों न ततर्ष भूमिपः ।
सभां च तां प्रज्वलयन् युधिष्ठिरः
श्रिया यथा शक इव त्रिविष्टपम् ॥ ५२॥
एवं स लब्धा नृपतिस्समागमं
विराटराजेन नर्षभस्तदा ।
उवास वीरः परमार्चितस्सुखी
न चास्य कश्चिश्चरितं बुबोध अतत् ॥ ५३॥

इति श्रीमहाभारते शतसहस्विकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५३॥ श्लोकाः]

<sup>1.</sup> म-प्रवारितः। ख-घ-प्रपूर्यता । च-प्रतारितं

<sup>2.</sup> म-इदं पादह्यं नास्ति 3. अ-घ-म-यत्

3

### ॥ अष्टमोऽध्यायः ॥

भीमेन सूद्वेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेश:॥ १॥ विराटेन भीमख पाकाधिकारे नियोजनम्॥ २॥

वैशागायनः—
अथापरस्यां दिशि भीम<sup>1</sup>विक्रमो

ग्रुकोदरोऽदृश्यत <sup>2</sup>भीमरूपः ।
असिप्रवेशे प्रतिमुच्य शाणके

स्रजं च दवीं च करेण धारयन् ॥

त्वचं च गोचर्ममयीं समुक्षितां

सुमर्दितां पानकरागणाडवैः ।
किलासमालम्ब्य करेण चायसं

सन्धङ्गवेरार्द्रकमूस्तृणाङ्कुरम् ॥

³गभीररूपः परमेण तेजसा

रविर्यथा लोकाममं प्रभासयन् ।

सुकृष्णवासा गिरिराजसारवान्

स मत्स्यराजं सम्पेट्य तिस्थवान् ॥

<sup>1.</sup> क-ख-घ-च-म-दर्शनो। 2. क-ख-घ-च-म-सिंहविक्रमः।

<sup>3.</sup> स्वजं च दर्वी च करेण धारयश्वसि च काळयसकोशमञ्चणम्॥ [सर्वेषु कोशेषु अधिकः पाठः पुनक्कश्च]

<sup>1.</sup> क—समुद्दीक्ष्य विषण्णलीचनो । म—समुद्दिप्रविषण्णलीचनो

<sup>2.</sup> क-ख-घ-मिमाम्।

| 161.111.11                                   | la . |
|----------------------------------------------|------|
| व्यूढान्तरांसो मृगराडिवोत्कटो                | ď    |
| य एव दिव्यः पुरुषः प्रकाशते ।                |      |
| राजिश्रया होष विभाति राजवद्                  |      |
| वि <sup>1</sup> राजते रुक्मगिरिप्रभोपमः।।    | 611  |
| नाक्षित्वयो नूनमयं भविष्यति                  |      |
| सहस्रनेत्रप्रतिमस्तथा ह्यसौ ॥                | ९    |
| रूपेण यश्चाप्रतिमो ह्ययं महान्               |      |
| महीमिमां शक इवाभिपालयेत्।                    | 23   |
| नाभूमिपोऽयं हि मतिर्ममेति च                  |      |
| <sup>2</sup> च्युतस्समृद्ध्या नभसीव नाहुषः ॥ | १०   |
| वैशस्पायनः—                                  |      |
| वितर्कमाणस्य च तस्य पाण्डवस्                 |      |
| सभामतिकम्य वृकोद्रोऽत्रवीत्।                 |      |
| जयेति राजानमभिप्रमोदयन्                      |      |
| सुखेन सभ्यं च समागतं जनम् ॥                  | 88   |
| ततो नृपं वाक्यमुवाच पाण्डवो                  |      |
| यथाऽऽनुपूर्व्यात् कृपयाऽन्वितोत्तरम् ॥       | 8811 |

क-ख-च-रोत्रते।
 अ-च्युतो हि मध्यान्नभसीव।

|   | विराटपर्वेणि - वैराटपर्व                       | ६५   |
|---|------------------------------------------------|------|
|   | भीम:—                                          |      |
|   | त्वां जीवितुं शक समागतोऽस्म्यहं                |      |
|   | त्वमेव लोके परमी हि संश्रय: ॥                  | १२॥  |
|   | नरेन्द्र <sup>1</sup> सूदोऽस्मि चतुर्थवर्णभाग् |      |
|   | गुरूपदेशात् परिचारकर्मकृत् ॥                   | १३   |
|   | जानामि सूपांश्च रसांश्च संस्कृतान्             |      |
|   | मांसान्यपूरांश्च पचामि शोभनान्।                |      |
|   | रागप्रकारांश्च बहून फलाश्रयान्                 | •    |
|   | महानसे मे न समोऽस्ति सूपकृत् ॥                 | 18   |
|   | वैश्वम्पायनः—                                  |      |
|   | तमत्रवीनमत्स्यपतिः प्रहृष्टवत्                 |      |
|   | त्रियं प्रगरुभं मधुरं विनीतवत् ॥               | 1881 |
|   | विराट:—                                        |      |
|   | न शूद्रतां काञ्चन लक्ष्यामि ते                 |      |
|   | कुबेरचन्द्रेन्द्रदिवाकरप्रभ ॥                  | १५   |
|   | हुताशना <sup>3</sup> विष्कृततुरुयतेजसो         |      |
|   | न कर्म ते योग्यमिदं महानसे ।                   |      |
|   | न सूपकारीभवितुं त्वमईसि                        |      |
|   | सुपर्णगन्धर्वमहोरगोपम ॥                        | १६   |
| 4 | -ख- <b>घ-छ-</b> च-म-शृद्धोऽस्मि ।              |      |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-छ-च-म-शुद्धोऽस्मि 2. क-ख-घ-ड-च-म-शीविष D—5

अथापि मामुत्सृजसे महीपते

श्रजाम्यहं यावदितो यथागतम् ॥

त्वमन्नसंस्कारविधौ श्रज्ञाधि मां

त्वमन्नसस्कारावधा प्रशाधि मा भवामि तेऽहं नरदेव सूपकृत् । बळेन तुल्यश्च न विद्यते मया नियुद्धशीळोऽस्मि सदा हि पार्थिब ॥

20

<sup>1.</sup> क-ख-**ख-च-म**-भवाद्य

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ड-च-म-न वै

<sup>3.</sup> क-ख-व-क-च-म-ऽस्मि शूद्रो वललेति

6]

<sup>1.</sup> अ-ख-घ-ड-म-तत्समं

<sup>2.</sup> अ-ख-घ-ङ-च-म-भवाद्य

वैशम्पायनः—
तथा स भीमो विहितो महानसे
विराटराजस्य बभूव वै प्रियः ।
अवास राजन् न च तं पृथग्जनी
बबोध तस्यानुचरश्च कश्चन ॥

2411

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ [अस्मिन्नध्याये २५॥ श्लोकाः]

## ।। नवमोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन पण्डवेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः ॥ १ ॥ विराटेनार्जुनस्य कम्यानाटने नियोजनम् ॥ २ ॥

वैशस्पायनः-

अथापरोऽहरूयत वर्णवान् युवा स्त्रीवेषधारी समछङ्कृतो भृशम् । प्रवालिचेत्रे प्रविमुच्य कुण्डले उमे च कम्बू परिपातुके तथा ॥

१

<sup>1</sup>कुष्णे च रक्ते च निबध्य वाससी शरीरवाञ् छक्रबृहस्पतिप्रभः।

<sup>1.</sup> म-इदमधं नास्ति

९]

1. क-ब-च-म-लीलो

किमेष देवेन्द्रसुतः किमेष ब्रह्मात्मजो वा किमयं स्वयम्भूः । उमासुतो वैश्रवणात्मजो वा प्रेक्चैनमासीदिति मे प्रतर्कः ॥

10

### वैशक्यायनः-

सभामतिकभ्य स वासवीपमो निरीक्ष्यमाणो बहुभिस्सभागतैः । स तत्र राजानमभित्रहाऽन्नवीद् बहन्नलाऽहं नरदेव नर्तकी ॥

6

#### बृह्बका-

वेणीं प्रकुर्यों रुचिरे च कुण्डले

1तथा सजः प्रावरणानि संहरे ।

2सानं चरेयं विमृजे च दर्पणं
विशेषकेष्वेव च कौशलं मम ॥

क्रीवेषु वालेषु जनेषु नर्तने
शिक्षाप्रदानेषु च योग्यता मम ।

न में स्त्रियः कर्मणि कौशलाधिकाः ॥

Q.

1. क-ख-च-म-प्रथे

करोमि वेणीषु च पुष्पपूरणं

<sup>2.</sup> क-स्थानं रचेयं। ख-घ-म- स्नानं रचेयं

वैशस्पायनः-

तमज्ञवीत् प्रांशुमुदीक्य विस्मितो विराटराजोपसृतं महायशाः ॥

1108

1199

1188

विराटः-

नार्द्दस्तु वेषोऽयमनूर्जितस्ते नापुंस्त्वमहीं नरदेवसिंह ।

<sup>1</sup>तवैष वेषश्शुभवेषभूषणैर्

विभूषितो भूतपतोरिव प्रभो ॥

विभाति भानोरिव रिकममाछिनो घनावरुद्धे गगने <sup>2</sup>घनैरिव।

धनुर्हि मन्ये तव शोभयेद्भुजौ तथा हि पीनावतिमालमायतौ ॥

प्रगृह्य चापं प्रतिरूपमात्मनो रक्षस्य देशं पुरमद्य <sup>3</sup>संश्रितः।

पुत्रेण तुल्यो भव मे बृहत्रले

बृद्धोऽस्मि वित्तं प्रतिपादयामि ते ॥

<sup>र्</sup>वं रक्ष मे सर्विमिदं पुरं प्रभो न पण्डतां काञ्चन छक्षयामि ते।

म—तवैष वेषोऽशुभवेषभूषणैर् विभृषितो भूतपतेरिव प्रभोः।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-रवेरिव

<sup>3.</sup> क—सुस्थितः। ख-घ-ङ-च-म-सुस्थिरः।

प्रशाधि मत्स्यांस्तरसा <sup>1</sup>विवर्धयन् ददामि राज्यं तव सत्यवागहम् ॥

8811

वैशस्पायनः-

तस्यायतस्त्वानि धनूंषि पार्थिवो बहूनि दीर्घाणि च वर्णवन्ति च। ददौ स सज्यानि बळान्वितानि <sup>2</sup>जिज्ञासमानः किमयं करिष्यति ॥

3411

ततोऽर्जुनः क्षीवतरं वचोऽव्रवी-त्र मे धनुर्धारितमीदशं प्रभो । न चापि दृष्टं धनुरीदशं कचि-त्र मादशास्त्रन्ति धनुर्धरो मुवि ॥

2811

नृत्यामि गायामि च वादयाम्यहं प्रनर्तने कोशलनेपुणं मम । तदुत्तरायाः परिधत्स्व <sup>3</sup>नर्तने भवामि देव्या नरदेव नर्तकी ॥

9011

<sup>1.</sup> म-ऽभिवर्धयन् दहानि राज्यं तव सत्यवानहम्।

<sup>2.</sup> क-म-जिज्ञासनार्थं किसयं करोति च।

<sup>3.</sup> क-म-नर्तनं भवामि तेऽहं नरदेव नर्तनाम्?। ख-म-नर्तकं ड-तदुत्तरायां परिधस्य नर्तकम्।

| )   | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                          | ७३   |
|-----|--------------------------------------------------|------|
| f   | itE:-                                            | •    |
|     | <sup>1</sup> ददामि ते तं हि वरं बृहस्रले         |      |
|     | सुतां हि मे नर्तय याश्च ताहशीः ॥                 | 38   |
| 2   | वैश <b></b> *पायनः—                              |      |
| *   | ततो विराटस्खयमाह्वयत् सुतां                      |      |
|     | नराधिपस्तां च सुमध्यसुन्दरीम्।                   | •    |
|     | उवाच चैनां मुदितेन चेतसा                         |      |
|     | बृह्त्रका नाम सखी भवत्वियम् ॥                    | १९   |
|     | सुगात्रि सम्प्रीतिनिवद्धसौहदा                    |      |
|     | तवाङ्गने प्राणसमा च नित्यदा ॥                    | 1911 |
|     | प्रकामभक्ष्याभरणाम्बरा शुभा                      |      |
|     | चरत्वियं सर्वजनेष्ववारिता।                       | •    |
|     | <sup>3</sup> न दुष्कुलीना त्वियमाकृतिर्भवे-      |      |
|     | न्न वृत्तभेदी भवतीहशो जनः ॥                      | २०॥  |
|     | तथा समादिश्य सुतां नराधिपः                       |      |
|     | प्रवेदयतां साधु गृहं तवेति च।                    |      |
|     | स शिक्षयामास च गीतवादितं                         |      |
|     | सुतां विराटस्य धनञ्जयः प्रमुः ॥                  | २१॥  |
| . म | - ददानि <sup>2</sup> . क-इदं तु कर्मसमं न चेतत्। |      |

<sup>1.</sup> म - ददानि 2. क-इदं तु कर्मसमं न चेतत्। समुद्रनेमि पृथिवीं त्वमईसि ॥[अधिकः पाठः] 3. ड-प्रिया हि ते दर्शनतोऽपि सम्मता ब्रवीतु कश्चिचदि ह एवानिमाम्।

सखीश्च तस्याः परिचारिकास्तथा

प्रियश्च तस्याः प्रबभ्व पाण्डवः ॥

२२

तथा स तत्वैव धनञ्जयोऽवसत्

प्रियाणि कुर्वन् सह ताभिरात्मवान् ।

\*

तथा गतं तल न जिहारे जना

बहिश्चरा वाऽप्यथवेतरे जनाः ॥

23

इति श्रीमहाभारते शतसहिम्नकायां संहितायां वैयासिक्यां विराहपूर्वणि नवसोऽध्यायः॥९॥

॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

[अस्मिनध्याये २३ स्टोकाः]

### ॥ दशमोऽध्यायः ॥

नकुछेन विराटमेख स्बस्याश्वद्यास्त्र कीशलाभिधानम् ॥ १ ॥ विराटेन नकुछस्याश्वपालने नियोजनम् ॥ २ ॥

वैशस्पायनः-

अथापरोऽहइयत पाण्डवः प्रमुर् विराटराजे तुरगान् समीक्षति । तमापतन्तं दहशुः पृथग्जनाः प्रमुक्तमभ्रादिव चन्द्रमण्डलम् ॥ स वे ह्यानेक्षत तानितस्ततस् समीक्षमाणं च दद्शे मत्स्यराट । दृष्ट्रा तथैनं स कुरूत्तमं ततः पप्रच्छ तान् सर्वसभासदस्तदा ॥

विराटः-

<sup>1</sup>को वा विजानाति पुराऽस्य दुर्शनं योऽयं युवाऽभ्येति हि मामिकां सभाम् ।

प्रियो हि में दर्शनतोऽपि सम्मतो व्रवीत कश्चिद्यदि दृष्टवानिमम्।।

<sup>2</sup>अयं ह्यान् पश्यति मामकान् मुहुर् ध्रवं हयज्ञो भविता विचक्षणः । प्रवेश्यतामेष समीपमाञ्ज वै

विभाति वीरो हि यथाऽमरस्तथा।।

वैशस्पायनः--

वितर्कयत्येव हि मत्स्यराजनि त्वरन् कुरूणामृषभ<sup>3</sup>स्सभामगात् ।

ततः प्रणम्योपनतः कुरूत्तमो

विराटराजानमुवाच पार्थिवम् ॥

<sup>1.</sup> अ-अयं स्रोको नास्ति

<sup>2.</sup> अ-क-अयं ऋोको नास्ति। म-कोऽयं हयान् पश्यति मामकानसौ

<sup>3.</sup> क-ख-ब-स्समागतः। म-स्समागमत्

नकुछ:-

तवागतोऽहं पुरमद्य भूपते
जिजीविषुर्वेतनभोजनार्थिकः ।
तवाश्वबन्धस्सुभृतो भवाम्यहं
कुरुष्व मामश्रपति यदीच्छसि ॥

દ

विराट:-

ददानि यानानि <sup>1</sup>धनानि वेशनं न मेऽश्वसूतो भवितुं त्वमर्हसि । कुतोऽसि कस्यासि कथं त्वमर्हसि ब्रवीहि शिरुपं तव विद्यते च यत् ॥

G

नकुल:-

पञ्चानां पाण्डुपुत्नाणां ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः ।
तेनाहमश्वेषु पुरा प्रयुक्तदशत्रुकर्शन ॥
अश्वानां प्रकृतिं वेद्यि विनयं चापि सर्वशः ।
दुष्टानां प्रतिपत्ति च कृत्स्नं चैव चिकित्सितम् ॥
न कातरं स्थान्मम वाजिवाहनं

9

जानंस्तु मामाह स चापि पाण्डवो युधिष्टिरो प्रन्थिकमेव नामतः ॥

न मेऽस्ति दुष्टा बडवा कुतो ह्या: ।

80

<sup>1.</sup> क-ख-ङ-म-धनं निवेशनं

क—सहसाहो जमदग्नेः ।
 छ-म—साहस इव जमदग्नेः ।

वैशस्पायनः

तथा स गन्धर्ववरोपमो युवा विराटराज्ञा मुदितेन पूजितः । न चैवमन्येऽपि विदुः कथञ्चन प्रियामिरामं विचरन्तमेकदा ॥

१६

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्णकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ [अस्मिश्वध्याये १६ स्टोकाः]

#### ॥ एकादशोऽध्यायः ॥

सहदेवेन गोपाळवेषधारणेन विराटं प्रति गमनम् ॥ १ ॥ विराटेन सहदेवस्य गोपाळने नियोजनम् ॥ २ ॥

वैशम्पायनः

अथापरोऽह्इयत वे शशी यथा

हुतो हिविभिहि यथाऽव्वरे शिखी।
तथा समाळक्ष्यत पारुदर्शनः

प्रकाशवान सूर्य इवाधिरोदितः॥

तमाव्रजन्तं सहदेवममणीर्
नृपो विराटो निधरात् समैक्षत।

विराटपर्वणि - वैराटपर्व . 88] 60 प्रेक्ष्मत तं तल पृथक् मसमागतास् सभासद<sup>2</sup>स्सर्वमनोहरप्रभम् ॥ युवानमायान्तममित्रकर्शनं प्रमुक्तमभादिव चन्द्रमण्डलम् ॥ 211 यष्टचा प्रमाणान्वितया सुद्र्शनं <sup>3</sup>दामानि पाशं च निवद्ध पृष्ठतः । मौर्झी च तन्त्री महतीं सुसंहितां बालैश्च दामैर्बहुभिस्समावृताम् ॥ 311 स चापि राजानमुवाच वीर्यवान कुरुव्व मां पार्थिव गोष्ववस्थितम् । मया हि गुप्ताः पश्चवो भवन्तु ते प्रणष्ट्रितदाः प्रभवोऽस्मि बह्नवः ॥ 811 न श्वापदेभ्यो न च रोगतो भयं न चापि तासामुत तस्कराद्भयम्। पयःप्रभूता बहुला निरामया

भवन्ति गावस्यभृता नराधिप ॥

411

<sup>1.</sup> अ-च-क्रमा। घ-सभा

<sup>2.</sup> इ-स्सर्वमनोरथप्रियम्

<sup>3.</sup> क-ड-म दामानि कीळांश्च। च-दामानि पाद्यानि च

निशम्य राजा सहदेवभाषितं निरीक्ष्य माद्रीसतमभ्यानन्दत्। उवाच हुष्टो मुदितेन चेतसा न वलवत्वं त्वायि वीर लक्षये।। 811 धैर्याद्रपुः क्षालिमवेह ते हढं प्रकाशते कौरववंशजस्य वा । नापण्डितेयं तव दश्यते तनुर् भवेह राज्ये मम मन्त्रधर्मभृत ॥ 10 प्रशाधि मत्स्यान सहराजकानिमान् बृहस्पतिइशक्रयुतानिवामरान् । बलं च मे रक्ष सुवेष सर्वशो गृहाण खड्गं प्रतिरूपमात्मनः ॥ अनीककर्णाग्रधरो बलस्य मे प्रमुभेवानस्तु गृहाण कार्मुकम् ॥ विराटराज्ञाऽभिहितः क्ररूत्तमः प्रशस्य राजानमभिप्रणम्य च । उवाच मात्स्यप्रवरं महामतिश् . शृण्डव <sup>2</sup>राजन् मम वाक्यम्त्तमम् ॥

<sup>1.</sup> क-ख-म-नन्दत। च-नन्य च

<sup>2.</sup> ख-ब-वाक्यं मम राजसत्तम।

68

कुतोऽद्य मे नीतिषु युक्तमन्त्रता । स्वकर्म<sup>1</sup>युक्ताश्च वयं नराधिप प्रशाधि मां गोपरिरक्षणेऽनघ ॥

88

वैद्योऽस्मि नाम्नाऽहमिरिष्टनेमिर् गोसङ्खय आसं क्रुरपुङ्गवानाम् । वस्तुं त्वयीच्छामि विद्यां वरिष्ठ राजन्यसिंहान् न हि वेद्यि पार्थिवान् ॥

१२

न जीवितुं शक्यमतोऽन्यकर्मणा न च त्वद्न्यो मम रोचते <sup>2</sup>स्वतः ॥

१२॥

#### विराट:-

त्वं ब्राह्मणो वा यदि भूमिपालस् समुद्रनेमीश्वररूपवानसि । आचक्ष्व तत्त्वं त्वमित्तकर्शन न वहुवत्वं त्विय <sup>3</sup>विद्यते समम् ॥

9311

कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः किं चापि शिल्पं तव विद्यते कृतम् ।

<sup>1.</sup> क-ख-ब-म-तुष्टाश्च

<sup>2.</sup> क-ख-ध-छ-नूप।

स-नृपः।

<sup>3.</sup> ख-वीर विद्यते।

ङ-विद्यते कथम्।

## कथं त्वमस्मासु निवत्स्यसे सदा वदस्व किं चापि तवेह वेतनम् ॥ 8811 सहदेव:-पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो राजा यधिष्ठिरः । तस्याष्ट्रशतसाहस्रा गवां वगीइशतं शतम् ॥ 8411 <sup>1</sup>अपरे दशसाहस्रा द्विस्तावन्तस्तथा परे । तेषां गोसङ्ख्य आसं वै तन्त्रीपालेति मां विदुः ॥ १६॥ भूतं भव्यं भविष्यच यचान्यद् गोगतं कचित्। न मेऽस्त्यविदितं किञ्चित् समन्तादशयोजनम् ॥ 2011 गुणास्सविदिता ह्यासन् मया तस्य महात्मनः । असकृत् स मया तृष्टः कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ 1128 अनेक गुणिता गावो दुर्विज्ञेया महत्तराः । बहुक्षीरतरास्ता वे बहुच<sup>3</sup>स्सत्यस्सुपुत्रिकाः ॥ 8811 क्षिप्रं च गावो बहुला भवन्ति न तासु रोगो भवतीह कश्चित्।

<sup>ो.</sup> अ-क-कोशयोः इदमर्धं नास्ति।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-गणिता।

<sup>3.</sup> क-म-स्सवस्सपुतकाः। ख-स्सम्यक्। घ-स्सम्यक्सपुतकाः।

अज्ञातचर्यामवसन्महात्मा यथा रविश्चास्तगिरिं प्रविष्टः ॥

2411

एवं विराटे न्यवसंश्च पाण्डवा यथा प्रतिज्ञाभिरमोघविक्रमाः । अबुद्धपर्यो चरितुं यथातथं समुद्रनेमीमभिज्ञास्तुमीश्वराः ॥

2411

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ [अस्मिकध्याथे २६॥ स्क्रोकाः]

॥ द्वादशोऽध्यायः ॥

द्रापद्या सैरन्ध्रीवेषधारणेन सुदेष्णागृहे निवासः॥ १॥

वैशम्पायनः— ततः कृष्णा <sup>1</sup>सुकेशी सा दर्शनीया शुचिस्मिता । वेणीकेशान् समुस्थिप्य पीनष्टत्तकुचा शुभा ॥

1

<sup>2</sup>जुगृहे दक्षिणे पार्श्वे मृदूनसितलोचना ॥

811

<sup>1.</sup> घ-म-सुकेशान्ता।

<sup>2.</sup> अ-घ-ङ-इदमधं नास्ति।

| १२]                     | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                       | 64          |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| वासश्च परि              | वायैकं कृष्णा सुमछिनं महत् ।                  |             |
| कृत्वा वेषं च           | व सैरन्ध्रयाः कृष्णा व्यचरदार्तवत् ॥          | ા           |
| प्रविष्टा नगर           | रं भीरूस् सैरन्ध्रीवेषसंयुता ।                |             |
| <sup>1</sup> तां नराः प | गरिधावन्तस् स्नियश्च समुपाद्रवन् ॥            | 311         |
| अपृच्छंस्ते च           | व तां दृष्ट्वा का त्वं किंच चिकीर्षिस ॥       | 8           |
|                         | न राजेन्द्र सैरन्ध्यूहमुपागता ।               |             |
| कर्म घेच्छा।            | मे वै कर्तुं तस्या या मां भरिष्यति ॥          | ب           |
| तस्या वेषेण             | रूपेण ऋक्णया च गिरा तथा ।                     |             |
| न श्रद्दधाति            | तां <sup>2</sup> दासीम् अन्नहेतोरुपस्थिताम् ॥ | Ę           |
| विराटस्य तु             | कैकेयी भार्या परमसम्मता।                      |             |
| आलोकयर्न्त              | ो दहशे प्रासादादूपदात्मजाम् ॥                 | · O         |
| सा समीक्य               | तथारूपाम् <sup>3</sup> अनाथामेकवाससम् ।       |             |
| स्रीभिश्च पुर           | हवैश्चापि सर्वतः परिवारिताम् ॥                | 6           |
| विराटभार्थी             | तां देवीं कारण्याज्ञातसम्भ्रमा।               |             |
| अप्रेषयत् स             | मीपस्थास् स्त्रियो दृद्धाश्च तत्पराः ॥        | ९           |
| ⁴अनुनीय त               | तस्सर्वा आनयध्वमिहैव ताम् ।                   |             |
| यदा दृष्टा र            | नया साध्वी कम्पते मे मनस्तदा ।।               | १०          |
| 1. क—तां न              | रा गच्छमानां तु।                              | His oracles |

<sup>2.</sup> अ-क-इ-देवीं। 3. अ-मिक्रिना। 4. क-ख-अपनीय। अ-घ-च-म-उपनीय

| ८६ मह                                           | शभारतम्                   | [ઝ્રા                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| तस्माच्छीच्रमिहानाय्य दर्शय                     | म्बं यदीच्छथ ॥            | १०॥                                    |
| तास्तथोक्ता उपागम्य द्रौपदी                     | परिसङ्गताः ।              |                                        |
| आनीय सर्वथा त्वेनाम् अनुव                       | वन् मधुरां गिरम् ॥        | 8811                                   |
| <b>ब्रिय:</b> —                                 |                           |                                        |
| भद्रे त्वां द्रष्टुमिच्छन्ती सुदेष              | गा हर्म्यभूतले ।          |                                        |
| स्थिता त्वदर्थं हि वयं त्वत्स                   | नीपमुपागताः ॥             | १२॥                                    |
| <sup>1</sup> त्वदर्थं प्रेषयचास्मान् द्रष्टुं त | i त्वं यदीच्छासि ।        |                                        |
| आयाह्यसाभिरेवाद्य रक्ष्यमा                      | गा यथेष्टतः ॥             | १३॥                                    |
| वैशस्पायनः-                                     |                           |                                        |
| तच्छ्त्वा द्रौपदी तासां वचन                     | ां वाक्यकोविदा।           |                                        |
| ईप्सिताथीतिलाभेन हृष्टा या                      | ता गृहोत्तमम् ॥           | 1881                                   |
| <sup>2</sup> अथ सा छिन्नपट्टाभ्यां वल्व         | क्ळाजिनसंष्ट्रता ।        |                                        |
| राजवेइम समागम्य यहाज्य                          | महिषी स्थिता ॥            | १५॥                                    |
| सुदेष्णामगमत् कृष्णा राजभ                       | ।ार्यो यशस्त्रिनीम् ॥     | १६                                     |
| कृष्णान् केशान् मृदून् दीर्घा                   | न् समुद्र्थ्यायतेक्ष्णा । |                                        |
| कुश्चितायान् सुसूक्ष्मायान् द                   | र्शनीयान् निबध्य घ ॥      | १७                                     |
| जुगृहे दक्षिणे पार्श्वे मृदूनास                 | तिलोचना ॥                 | १७॥                                    |
| सा प्रविदय विराटस्य द्रौपद्य                    | न्तःपुरं शुभा ।           |                                        |
| हीनिषेवान्विता बाला कम्पर                       | गाना छतेव सा ॥            | १८॥                                    |
| 1 m-m-u-m-minari = 2                            |                           | ······································ |

<sup>1.</sup> अ-ख-घ-छ-छोकद्वयं न दश्यते। 2. च-समाहूयाववीत्रहे का त्वं किञ्ज विकीर्पसि। [अधिकः पाठः]

| १२] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                            | 86   |
|--------------------------------------------------------|------|
| अभिगम्य च सुश्रोणी सर्वलक्षणसंयुता ।                   |      |
| ददर्शावस्थितां हैमे पीठे रत्नपरिच्छदे ॥                | 8411 |
| रक्तसूक्ष्मांशुकथरां मेघे सौदामिनीमिव ।                | •    |
| नानावर्णविचित्रां च सर्वाभरणमूषिताम् ॥                 | २०॥  |
| सुभ्रं सुकेशी सुश्रोणीं कुब्जवामनमध्यगाम् ।            |      |
| बहुपुष्पोपकीणीयां भूम्यां वेदीमिवाध्वरे ॥              | २१॥  |
| सुदेष्णां राजमहिषीं सवीलङ्कारसंयुताम् ॥                | २२   |
| तास्सर्वा द्रौपदीं द्वष्टा सन्तप्ताः परमाङ्गनाः ।      |      |
| त्वरिताश्चोपतस्थुस्तास् सहसोत्थाय चासनात् ॥            | २३   |
| निरीक्षमाणास्तास्तर्वाश् शर्वा देवीमिवागताम् ।         |      |
| गूढ्गुरुफां वरारोहां कृष्णां ताम्रायतेक्षणाम् ॥        | 48   |
| अतिसर्वानवद्याङ्गीं तनुगात्रीं सुमध्यमाम् ॥            | 2811 |
| नातिहस्यां न महतीं जातां बहुतृणे वने ।                 |      |
| <sup>1</sup> ऋइयरोहीमिवानिन्द्यां सुकेशीं मृगलोचनाम् ॥ | 2411 |
| तां मृगीमिव वित्रस्तां यूथश्रष्टामिव द्विपास ।         |      |
| लक्ष्मीमिव विद्यालाक्षीं विद्यामिव यशस्विनीम् ॥        | २६॥  |
| रोहिणीमिव ताराणां दीप्रामग्निशिखामिव।                  |      |
| 1 = == नीकोलक्वकरणामां । प्र=ग्रहालक्ष्मोधिवानिक्सां । |      |

क —नीखोत्पळदळऱ्यामां । घ~महालक्ष्मीमिवानिन्धाः । ङ—युष्यारोहामिवानिन्धाः ।

| १२]                                              | विराटपर्वेणि - वैराटपर्व           | ८९ |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| तेन तेनैव सम्प                                   | त्रा काइमीरीव तुरङ्गमा।            |    |
| इन्द्राणी त्वथ र                                 | हद्राणी स्वाहा वाऽप्यथवा रति: ॥    | ३६ |
| <sup>1</sup> देवि देवीपु वि                      | ख्याता ब्रूहि का त्वमिहागता ।      |    |
| तव हानुपमं रू                                    | पं भूषणैरपि वर्जितम् ॥             | ३७ |
| त्वां सृष्ट्वोपरतं                               | मन्ये लोककर्तारमीश्वरम्।           |    |
|                                                  | यो दृष्ट्वा का न पुंसां रितभवेत् ॥ | ३८ |
| <sup>2</sup> द्वौपदी—<br><sup>3</sup> नैव देवी न | ान्धर्वीन यक्षीन च किन्नरी।        |    |
| सैरन्ध्री नाम म                                  | ने जातिर् वन्यमूलफलाशना ।।         | 39 |
| पतीनां प्रेक्षमाप                                | गानां कस्मिश्चित् कारणान्तरे ।     |    |
| केशपक्षपरामृष्ट                                  | ा साऽहं त्रस्ता वनं गता ॥          | 80 |
| तत्र द्वादशवर्षा                                 | णि वन्यमूळफळाशना ।                 | •  |
| चराम्यनिलया                                      | सुभूस् सा तवान्तिकमागता ॥          | 88 |

1. क-ख-घ-म-देवी देवेषु।

3. क-ख-क-चम-नासि (घ) नाहं।

<sup>2.</sup> क-प्रवालपुष्पस्तबकै राचिता वनदेवता।
त्वामेव हि निरीक्षन्ते विस्मिता रूपसम्पदा।।
अन्तःपुरगता नायों मृगपिक्षगणाश्च ये।
सर्वे त्वामेव कल्याणि निरीक्षन्ते सुविस्मिताः॥
न त्वाहशी काचन में सिषु लोकेषु सुन्दरी।
दृष्टपूर्वा श्चृता वाऽपि वपुषा विद्यते शुमे॥
प्वमुक्ता सुदेष्णां तां कृताक्षलिपुटा स्थिता।
अवविद्यस्याविष्टां द्वीपदी योषितां वरा॥ • [अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> अ-र्न रोषणः। ख-रतोषणः। क-घ-रमर्पणः।

| १२] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                   | 98   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| विचरामि महीं ¹दुर्गां यत्र सायंनिवेशना ॥                      | 40.  |
| वीरपत्नी यदा देवी घरमाणेषु भर्तृषु ।                          |      |
| साऽहं विवत्सा विधिना गन्धमादनपर्वतात् ॥                       | ५१   |
| शृणोमि तव सौशाल्यं भर्तुर्मधुरभाषिणि ॥                        | 4811 |
| माहातम्यं च तत्रशुत्वा ब्राह्मणानां समीपतः ।                  |      |
| त्वामुपस्यातुमिच्छामि ततश्चाहमिहागता ॥                        | 4२॥  |
| गुरवो मम धर्मश्च वायुइशकस्तथाऽश्विनौ ।                        |      |
| तेषां प्रसादाच न मां कश्चिद्धर्षयते पुमान् ॥                  | 4311 |
| सुदेग्णा—                                                     |      |
| न भरेयमहं भद्रे संशयों में न विद्यते ।                        |      |
| राजा त्वयं हि त्वां दृष्ट्वा मितं पापां करिष्यित ॥            | 4811 |
| साऽहं त्वां न क्षमां मन्ये वसन्तीमिह वेइमनि।                  |      |
| एव दोषोऽत्र सुश्रोणि कथं वा भीरु मन्यसे ॥                     | 4411 |
| स्थिता राजकुले नायों याश्चेमा मम वेश्मनि।                     |      |
| त्वामेवैता निरीक्षन्ते विस्मयाद्वरवर्णिनि ॥                   | 4811 |
| वृक्षांश्चोपस्थितान् पदय य इमे मम वेदमनि ।                    |      |
| <sup>2</sup> विनमन्ते हि त्वां दृष्ट्वा पुमांसं कं न छोभयेः ॥ | ५७॥  |
|                                                               |      |

<sup>1.</sup> अ-कृत्स्नां। ङ-सर्वां। 2. क-ख-न मन्यते हि। म-नमन्त्येते हि।

<sup>1.</sup> अ-समीक्षेथा। म-यमीक्षेथा हि मानवम्।

<sup>2.</sup> अ-च-यत् त्वं°

<sup>ै,</sup> म-यदि त्वं पुरुषं स्वजेः।

| १२] विराटपर्वेणि - वैराटपर्व                                | ९३  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| तथाविधमहं मन्ये तव सुभ्रु समागमम् ॥                         | ६६॥ |
| अनुमानये त्वां सैरन्ध्रि नावमन्ये कथञ्चन ।                  |     |
| भर्तृज्ञीलभयाद्भद्रे तव वासं न रोचये ॥                      | ६७॥ |
| सैरन्ध्री                                                   |     |
| नाहं शक्या विराटेन नापि चान्येन केनिवत्।                    |     |
| देवगन्धर्वयक्षेवा द्रष्टुं दुष्टेन चेतसा ॥                  | ६८॥ |
| गन्धर्वाः <sup>1</sup> पालयन्ते मां सुकुलाः पञ्च सुत्रताः । |     |
| पुत्रा देवादिदेवानां सूर्यपावकवर्चसः ॥                      | ६९॥ |
| यश्च दुइशीलवान् मत्यों मां स्पृशेद्ष्येतसा ।                |     |
| स तामेव निशां शीघं शयीत मुसलैहेत: ॥                         | ७०॥ |
| यस्यापि हि शतं पूर्णं बान्धवानां भवेदिह ।                   |     |
| सहस्रं वा विशालाक्षि कोटिर्वाऽपि सहस्रिका ॥                 | ७१॥ |
| दुष्टिचित्तश्च मां ब्रूयात्र स जीवेत् तवायतः ॥              | ७२  |
| न तस्य त्रिदशा देवा नासुरा न च पन्नगाः।                     | 100 |
| तेभ्यो गन्धर्वराजेभ्यस् त्राणं कुर्युरसंज्ञायम् ॥           | ७३  |
| <sup>2</sup> सुदेष्णे विश्वस त्वं मे स्वजने बान्धवेषु वा ।  |     |
| नाहं शक्या नरैस्स्प्रष्टुं न च मे वृत्तमीदृशम् ॥            | ७४  |
|                                                             |     |

<sup>1.</sup> अ-ङ-च-म-कामयन्ते मां सुकुछाः। क-कामयन्ते मां कल्याः। घ-कामयन्ते मां सुकुल्याः। 2. क-घ-ङ-म-सुतेषु।

<sup>1.</sup> क-म-बळवित्रयाः। ख-बळवत्तराः। घ-तेन ते बळवत्तराः।

थै. क-भावयेश्व । ख-घ-ङ-च-म-सारयेश्व ।

<sup>3.</sup> क-ख-**घ-छ-**म-मिय।

| १३]                                                                                                                                                                                                                              | विराटपर्वाण - वैराटपर्व                              | ९५ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| सर्वकामै:                                                                                                                                                                                                                        | प्रमुदिता निरुद्धिग्नमनास्सुखम् ॥                    | ८२ |
| वैशर                                                                                                                                                                                                                             | पायनः—                                               |    |
| सुदेष्णयैव                                                                                                                                                                                                                       | मुक्ता सा सम्प्रीता चारुहासिनी ।                     |    |
| निर्विशङ्क                                                                                                                                                                                                                       | । विराटस्य विवेशान्तःपुरं तदा ।।                     | ८३ |
| याज्ञसेनी                                                                                                                                                                                                                        | सुदेष्णां तु शुश्रूषन्ती विशाम्पते ॥                 |    |
| अवसत् ।                                                                                                                                                                                                                          | गरिचाराही सुदुःखं जनमेजय ॥                           | <8 |
| ū                                                                                                                                                                                                                                | वं विराटे न्यवसन्त पाण्डवाः                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                  | कृष्णा तथाऽन्तःपुरमेत्य शोभना ।                      |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                | मज्ञातचर्यां प्रतिरुद्धमानसा                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                  | यथाऽग्नयो भस्मनि गूहतेजसः ॥                          | 64 |
| इति                                                                                                                                                                                                                              | त श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां |    |
|                                                                                                                                                                                                                                  | विराटपर्वणि द्वादशोऽध्यायः॥ १२ ॥                     |    |
| en de la companya de<br>La companya de la co | ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥             |    |
| gart of the second                                                                                                                                                                                                               | [अस्मिन्नध्याये ८५ श्लोकाः]                          |    |

## ॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥

पाण्डवैः स्वस्वव्यापारैर्विराटपरितोषणम् ॥ १॥ भीमेन शङ्करोत्सवे महामञ्जमारणम् ॥ २॥

जनमेजयः— एवं विराटनगरे वसन्तस्सत्यविक्रमाः । अत उर्ध्वं नरव्याद्याः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥

# वैशस्पायनः-एवं ते न्यवसंस्तत प्रच्छनाः कुरुनन्दनाः । आराधयन्तो राजानं यदकुर्वत तच्छुणु ॥ युधिष्ठिरस्सभास्तारस् सभ्यानामभवत् प्रियः । तथैव च विराटस्य सपुत्रस्य विशाम्पते ॥ स द्यक्षहृद्यज्ञस्तान् क्रीडयामास पाण्डवः । अक्षबद्धान् यथाकामं सूत्रबद्धानिव द्विजान् ॥ अज्ञातं च विराटस्य विजित्य वसु धर्मराट् । भ्रात्भ्यः पुरुषव्याचो यथेष्टं सम्प्रयच्छति ॥ भीमसेनोऽपि मांसानि मक्ष्याणि विविधानि च । अतिसृष्टानि मत्स्येन <sup>1</sup>विकीणन्निव भातृषु ॥ वासांसि परिजीणीनि लडधान्यन्तः पुरेऽर्जुनः । विक्रींगन नाम सर्वेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥ <sup>2</sup>बीभत्सुरपि गीतेन सृनृतेन च पाण्डवः । विराटं तोषयामास सर्वाधान्तः पुरे स्नियः ॥ अर्थेविनीतेर्जवनेस् तत्र तत्र समागतेः । तोषयामास नकुछो राजानं राजसत्तम ॥ नकुलोऽपि धनं लढध्वा कृते कर्मणि वाजिनाम् ।

<sup>1.</sup> ख-ङ-विकीणसाम। घ-व्यतरद्वातृवन्सलः।

<sup>2.</sup> म-इदं खोकद्वयं नास्ति।

| १३] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                    | 30         |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| तुष्टे तस्मिन् नरपतौ पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥                   | 8.0        |
| विनीतानृषभान् दृष्ट्वा सहदेवेन भावितान् ।                      | *.         |
| स तु हृष्टश्च सम्प्रादात् तदा राजा धनं बहु ॥                   | ? ?        |
| <sup>1</sup> सहदेवो गवां <sup>2</sup> कृत्ये कृते मङ्गळकर्मणि। |            |
| अध्यक्षत्वाच यहेमे राज्ञः कल्याणकार्यवान् ॥                    | १२         |
| <sup>3</sup> सहदेवोपि गोपानां वेषमास्थाय पाण्डवः ।             |            |
| द्धि क्षीरं घृतं चैव पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥                   | १३         |
| कृष्णाऽपि क्रितातृन् सर्वास्तान् निरीक्षन्ती तपस्विनी ।        | : .<br>: . |
| यथा पुनरविज्ञाता तथा चरति भामिनी ॥                             | 18         |
| एवं <sup>5</sup> सम्भावयन्तस्ते तदाऽन्योन्यं महारथाः ।         |            |
| प्रेक्षमाणास्तदा कृष्णाम् ऊषुदछन्ना नराधिप ॥                   | १५         |
| अथ मासे चतुर्थे तु शङ्करस्य महोत्सवः।                          | •          |
| आसीत् समृद्धो मत्स्येषु पुरुषाणां सुसम्मतः ॥                   | १६         |
| तत्र महास्समापेतुर् दिग्भ्यो राजन् महाबलाः ॥                   | १६॥        |
|                                                                | * ,        |

<sup>1.</sup> म-अयं छोको नास्ति।

<sup>2.</sup> ख-च-नित्यं।

<sup>3.</sup> म-इदमर्धं नास्ति।

<sup>4.</sup> म-सर्वान् भर्तृस्तान् निरीक्षन्ती तपस्त्रिनी । घ—सर्वान् भर्तन् स्वान् निरीक्षन्त्वतिभामिनी। ङ-भर्तृन् सर्वास्तान् ।

<sup>5.</sup> क - सञ्जादयन्तस्ते तथा। च - संबोधयन्तस्ते यथा। च-एवं सा भावयन्तस्ते । D-7

| १३] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                                                                    | ९९                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| विराटः—<br>अनेन सह महेन को योद्धं शक्तिमान् नर: ॥                                                              | २६                                    |
| वैशस्पायनः—                                                                                                    |                                       |
| ततो युधिष्ठिरोऽवादीच् छूत्वा मात्स्यपतेर्वचः ॥<br>युधिष्ठरः—                                                   | २६॥                                   |
| अस्ति महो महाराज मया दृष्टो युधिष्ठिरे ।                                                                       | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| अनेन सह महेन योढुं शकोति भूपते ॥<br>योऽसौ महो मया दृष्टः पूर्व यौधिष्ठिरे पुरे ।                               | २७॥                                   |
| सोऽयं महो वसत्येष राजंस्तव महानसे ॥                                                                            | २८॥                                   |
| वैशम्पायनः—                                                                                                    |                                       |
| युधिष्ठिरवचक्श्रुत्वा व्यक्तमाहेति पार्थिवः ।<br>सोऽप्यथाहूयतां क्षिप्रं योद्धं महेन संसदि ॥                   | २९॥                                   |
| भीमसेनो विराटेन आहूतश्चोदितस्तथा ।                                                                             |                                       |
| <sup>1</sup> योद्धं ततोऽब्रवीद्वाक्यं योद्धं शक्तोमि भूपते ॥<br>नरेन्द्र ते प्रभावेन श्रिया शक्तया च शासनात् । | ३०॥                                   |
| अनेन सह महेन योद्धं राजेन्द्र शक्षुयाम् ॥                                                                      | 3 8 11                                |
| युधिष्ठिरकृतं ज्ञात्वा श्रिया तव विशाम्पते ।                                                                   |                                       |
| महादेवस्य भत्तया च तं महं पातयाम्यहम् ।।<br>चोदितो भीमसेनस्तु महमाहूय मण्डले ।                                 | ३२॥                                   |
| योद्धं व्यवस्थितो वीरो रेणुं सम्मृज्य हस्तयोः ॥                                                                | ३३॥                                   |
| अथ सूदेन तं महं योधयामास पार्थिवः ॥                                                                            | 38                                    |

<sup>1.</sup>क-ङ-म-सोतुकामो।

4. क-ख-घ-ड-च-म-विनद्दन्तमतिकोशात्।

| <b>१३]</b> वि                     | राटपर्वणि - वैराटपर्व       | १०१  |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|
| तमुद्यम्य महाबाहुर् ५             | त्रामयामास पाण्डवः ॥        | ४२   |
| ततो महाश्च मत्स्याश्च             | विसायं चिकरे भृज्ञम् ॥      | ४२॥  |
| भ्रामयित्वा शतगुणं ग              | ातसत्वमचेतनम् ।             |      |
| प्रत्यपि <b>ङ्क्षन्म</b> हाबाहुर् | महं मुवि वृकोदरः ॥          | ४३॥  |
| तस्मिन् विनिहते मल्ले             | विज्ञणेव महाचले ।           |      |
| विराटः परमं हर्षम् अ              | अगमत् सह बन्धुभिः ॥         | 8811 |
| हषीद्धि प्रद्रौ वित्तं ब          | हु राजन् महामनाः।           | •    |
| वललाय महार्रङ्गे यथा              | विश्रवणस्तथा ॥              | ४५॥  |
| एवं स सुबहून् महान्               | पुरुषांश्च महाबलान् ।       |      |
| विनिन्नन् मत्स्यराजस्य            | प्रीतिमावहदुत्तमाम् ॥       | ४६॥  |
| यदाऽस्य <sup>2</sup> तुल्यः पुरुष | मो न कश्चित् तत्र दृश्यते । |      |
| ततो व्यावैश्व सिंहैश्च            | द्विरदेश्चाप्ययुष्यत ॥      | ४७॥  |
| विराटेन प्रदत्तानि चि             | त्राणि विविधानि च ।         |      |
| स्थितभ्यः पुरुषेभ्यश्च            | दस्वा द्रव्याणि जग्मिवान् ॥ | 8611 |
| पुनरन्तःपुरगतस् स्त्रीण           | गां मध्ये वृकोदरः।          |      |
| युध्यते सा विराटस्य               | गजैस्सिहैर्महाबलैः ॥        | ४९॥  |
| बीभत्सुरपि गीतेन नृः              | तेनापि च पाण्डवः ॥          |      |
| विराटं तोषयामास स                 | र्वाश्चान्तः पुरे खियः ॥    | ५०॥  |
| अश्वेविनीतेर्जवनेस् तर            | त्र तत्र समागतैः ।          |      |

विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व 88] 803 तथा घरन्ती पाञ्चाली सुदेष्णाया निवेशने । सेनापतिर्विराटस्य दद्शे जलजेक्षणाम् ॥ 3 <sup>1</sup>तां दृष्टा देवगर्भाभां चरन्तीं देवतामिव । कीचकः कामयामास कामवाणेन पीडितः ॥ तथा तु दृष्ट्वा ज्विलतां च कीचकस् ततस्समभ्येत्य नृपाधिपात्मजाम् । उवाच कृष्णां परिसान्त्वयंस्तदा मृगेन्द्रकन्यामिव जम्बुको वने ॥ की चक:-श्मं च रूपं प्रथमं 2च ते वयो निरर्थकं केवलमद्य भामिनि । अधार्यमाणा स्रगिवोत्तमा यथा न शोभसे सुन्दरि शोभना सती ॥ न त्वं पुरा जात मयेह दृष्टा राज्ञो विराटस्य निवेशने युभे। रूपेण मे नन्दयसे मनस्त्वं सुगावि कस्यासि कुतोऽसि का वा ॥ दासस्तवाहं पृथुताम्रलोचने वशानुगो वारणखेलगामिनि ।

<sup>1.</sup> ख-सारमेयो मन्तपूतं वेदिं पार्श्वगतं हविः।

<sup>[</sup>अधिकः पाठः]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. अ—तवानघे ।

1. क—त्वमेवमाचारवती सुदर्शना । च—त्वमेव कल्याणि प्रीतदर्शना । स्व-म—त्वमेवमाचारप्रीतदर्शना घ-छ—त्वमेव मे ।

यथा वपुस्तुल्यवयस्तथाऽऽवयोः ॥

<sup>2.</sup> ख-ब-ङ-म-वयस्तुख्यवपुः।

विराटपर्वाण - कीचकवधपर्व 18] १०५ प्रभूतरह्नोपहितं सुभाजनं परैहि चाद्यैव ममोत्तमं गृहम् । प्रासादमालाग्रविज्ञालतोरणं कुबेरपर्जन्यनिवेशनोपमम् ॥ 83 <sup>1</sup>यदस्ति तत्नावसथे मदर्पणं वसु प्रभावोपगतं ममान्तिके। द्दामि तत् सर्वमधीरलोचने त्वमस्य सर्वस्य सुगावि भाजनम् ॥ देवं प्रपद्ये शरणं वृषध्वजं बिलोचनं दक्षमखप्रणाशनम् । हरं भवं स्थाणुमुमापतिं विम् त्वयाऽद्य मे सुभ्र ददातु सङ्गमम् ॥ त्वया समागम्य च चारुलोचने षडाननं द्वादशंदीप्तलोचनम् । वरं वराह वरदं वरेण्यं वरेण तुष्टो वरगात्रि तोषये ॥ 88

्रिअधिकः पाठः ]

<sup>1.</sup> क-प्रभूतशस्यासनपानभोजनं । प्रविश्य तसैन सुखी चिरं भव॥

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-वरेश्वरं।

| •                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अयं तु राजा परसैन्यवारणः                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्यालः प्रियत्वान्मम चाद्य 1भामिनि ।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| करिष्यते काम <sup>2</sup> मिमं यथेष्टतो   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <sup>8</sup> ह्मलीककणीयधरोऽस्मि तस्य वे ॥ | * <b>१</b> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अप्राप्य तु त्वामहमद्य शोभने              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रियं समृद्धामिव पापमाचरन्।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| व्रजेयमिन्द्रस्य निवेशनं शुभे             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्वया विसृष्टो ह्यपुनर्भवां गतिम् ॥       | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रियांश्च दारान् ससुतान् कुछं धनं        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यश्रश्च कीर्तिं द्यथवाऽपि जीवितम् ।       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्यजामि सर्वै सुकृतं तु यत्कृतं           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रिये त्वदर्थं तु जिजीविषाम्यहम् ॥       | १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अवारयन्तं बलशोकमुद्धतं                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| समुद्रवेगोपममातुरं भृशम् ।                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भजस्व मामद्य शुभेन चेतसा                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यथा न शुब्ये न तपाम्यचेतनः ॥              | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| यथा न गच्छेयमहं यमक्षयं                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तथा कुरुष्वाशु विशाललोचने ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | The second secon |

<sup>1.</sup> क-म-मेदिनीं । घ-मामिनीम्।

<sup>2.</sup> क-ख-**ख-म-**सर्थ।

<sup>3</sup> क-स-इ-च-म—ह्यतीक। घ ह्यनीककण्ठाप्रसरो।

| १४] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                | <b>१</b> 00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अहं हि कान्ते त्वदधीनजीवितस्<br>त्वया <sup>1</sup> विमुक्तो न चिरं जिजीविषे | ॥* ૨૧       |
| वैश्वरपायनः—                                                                |             |
| एवमुक्ताऽनवद्याङ्गी कीचकेन दुरात्मना ।                                      |             |
| द्रीपदी तमुवाचेदं सैरन्ध्रीवेषधारिणी ।।                                     | २२          |
| द्रौपदी—                                                                    |             |
| अप्रार्थनीयां कामार्तस् सूतपुत्राभिमन्यसे ।                                 |             |
| चतुर्थवर्णां सैरन्ध्रीं <sup>2</sup> निहीनां केशकारिकाम् ॥                  | २३          |
| एतेनैव च यत्नेन वित्तेन च मनोरमा।                                           |             |
| अन्या शक्या त्वया प्राप्तुं स्वजातिकुळवर्धनी ॥                              | २४          |
| स्वेषु दारेषु मेघावी कुरुते यत्रमुत्तमम्।                                   |             |
| स्वदारनिरतो ह्याञ्च नरो भद्राणि पश्चिति ॥                                   | २५          |
| न चाधर्मेण लिप्येत न चाकीर्तिमवाप्नुयात्।                                   |             |
| स्वदारेषु रतिर्धमीं मृतस्यापि न संशयः ॥                                     | २६          |
| स्वजातिदारा मर्त्यस्य इह लोके परत्र च।                                      |             |
| प्रेतकार्याणि कुर्वन्ति निवापैस्तर्पयन्ति च ॥                               | २७          |
| तद्श्वरयं च धर्म्यं च स्वर्ग्यमाहुर्मनीषिणः ॥                               | २७॥         |
| 1. क-ख-ड-च-वियुक्तो।                                                        |             |

<sup>..</sup> क ज ज विद्युताः \* सर्वेषु कोशेषु अवैवाध्यायसमाप्तिर्देश्यते । 2. क ज ज ज म — विद्योगां । च — विद्युता ।

| १०८ महाभारतम्                                          | [અ.   |
|--------------------------------------------------------|-------|
| <sup>1</sup> स्बजातिदारजाः पुत्रा जायन्ते कुळपूजिताः ॥ | २८    |
| ते क्षेत्रजाश्च पित्र्याश्च श्रूयन्ते कुळवर्धनाः ।     |       |
| तस्मात् स्वदारनिरता भवन्ति पुरुषाद्शुभाः ॥             | २९    |
| प्रिया हि प्राणिनां दारास् तस्मात् त्वं धर्मभाग्भव     | ॥ २९॥ |
| <sup>2</sup> परदाररतो मर्स्यो न च भद्राणि पश्यति ।     |       |
| न च धर्मेण छिप्येत न च कीर्तिमवाप्नुयात् ॥             | ३०॥   |
| परदारे न ते बुद्धिर् जातु कार्या कथञ्चन ।              |       |
| विवर्जनमकार्याणाम् एतत् सत्पुरुषत्रतम् ॥               | ३१॥   |
| <sup>3</sup> मिथ्याभिलाषी च नरः पापात्मा मोहसंस्थितः।  |       |
| अधमेमयश्रश्चापि प्राप्तुयाच महद्भयम् ॥                 | ३२॥   |
| परदारास्मि भद्रं ते नाहं शक्या त्वया सदा ।             |       |
| स्प्रष्टुं द्रष्टुं तथा प्राप्तुं कामदग्धेन चेतसा ॥    | ३३॥   |
| मां हि त्वमवमन्वानस् सूतपुत्र विनङ्क्यसि।              |       |
| आञ्च चार्चैव न चिरात् सपुत्रस्सहबान्धवः ॥              | ३४॥   |
| दुर्छभामभिमन्वानो मां वीरैरभिरक्षिताम्।                |       |
| पतिष्यस्यवशस्तूर्णे घुन्तात् तालफलं यथा ॥              | ३५॥   |
| न चाप्यहं त्वया शक्या स्प्रष्टुं दुष्टेन चेतसा।        |       |

<sup>1.</sup> च-कोशे इदमर्थ नास्ति।
2. ङ-च-म-र्श्वाकोऽयं नास्ति।
3. क-ख-ब-ख-च-म-मिथ्याभिलाषी हि नरः कामात्मा मोहमास्थितः।

| [88]                     | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                       | १०९  |
|--------------------------|------------------------------------------------|------|
| कामवेगोद्धत              | ताङ्गेन गन्धर्वाः पतयो सम ॥                    | ३६॥  |
|                          | न्युः क्रपितास् सानुवन्धममर्षणाः ।             |      |
| <sup>1</sup> सीतार्थं हि | दशप्रीवं यथा रामस्सवान्धवम् ॥                  | ६७॥  |
| पतिष्यसि व               | तथा मूर्ख पाताले क्रूरदर्शने।                  |      |
| यथा निश्चेत              | नो बालस् तीरस्थः कूपमुत्तरन् ॥                 | ३८॥  |
| यथा सङ्घि                | ातुमिच्छेत तथैव त्वं मनोऽ <sup>2</sup> द्धाः ॥ | 39   |
| अभव्यक्षे:               | पुरुषेर् अध्वानं गन्तुमिच्छसि ॥                | ३९॥  |
| यो मामज्ञार              | प्र कामार्त अबद्धानि प्रभाषसे ।                |      |
| अशक्तस्तु पु             | ुमा <sup>³</sup> ञ्शीलं न लङ्घयितुमहैति ॥      | 8011 |
| पत                       | न् हि पातालमुखे महोदधौ                         |      |
|                          | क्षितिं प्रविष्टो यदि चोर्ध्वमुत्पतेत् ।       |      |
| e e                      | क प्राची विधियाल्याणि वर                       |      |

न्ना गारगहराण वा गुहां प्रविष्टोऽन्तरितोऽपि वा क्षितेः ॥ ४१॥

⁴जुह्दखपन् वा प्रपतन् गिरेस्तटा-द्धताशनादित्यगातिं गतोऽपि वा।

<sup>1.</sup> क-च-सीतार्थं हि दशग्रोवं सानुबन्धममिषणम्। रामो इत्वा तु मुदितस् तथा त्वां पतयो मम ।[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-ध-छ-म-गतम्।

<sup>3.</sup> च-म-न्दीलं। घ-नावं।

<sup>4.</sup> घ-जुषद्रहां वा खगवद्गिरेस्तटे।

<sup>1</sup>भायीभिमन्ता पुरुषो महात्मनां न जातु मुच्येत कथञ्चनाहतः ॥ ४२॥ मोघं तबेढं वचनं भविष्यति प्रतोलनं वा तुलया महागिरे: । त्वं तारकाणामधिपं यथा शिशं <sup>2</sup>मां बालवत् प्रेप्सास दुर्लभां सतीम् ॥ 8311 दाराभिमशी पुरुषो महात्मनां गत्वाऽपि देवाञ्छरणं न विन्दति । इमां मीतं कीचक मुख्य कामिनां मा नीनशो जीवितमात्मनः प्रियम् ॥ 8811 त्वं कालपाशं प्रतिमुच्य कण्ठे प्रवेष्ट्रिमच्छस्यथ दुष्प्रवेशनम् । हुताशनं प्रज्वितं महावने निदाघमध्याह इवातुरस्वयम् ॥ 8411 प्रवेष्टकामोऽसि वधाय चात्मनः कुलस्य <sup>8</sup>सर्वस्य विनाशनाय च । 4सदेवगन्धर्वमहर्षिसंनिधौ <sup>5</sup>सनागलोकासुरराक्षसालये ॥ 8811

<sup>1.</sup> क-घ-भार्यावमन्ता।

<sup>2.</sup> क-न मां बळात्प्राप्स्यसि ।

<sup>3.</sup> म-धर्मस्य।

<sup>4.</sup> ख-घ-इ-**च**-न

<sup>5.</sup> ख-ब-ङ-च-म-न नागलोकासुर।

गूढिस्थितां मामवमत्य चेतसा

न जीवितार्थी शरणं त्वमाप्स्यसि ॥

80

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥

॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

[असिनध्याये ४७ स्टोकाः]

# ॥ पञ्चद्द्योऽध्यायः ॥

कीचकेन सुदेष्णां प्रति द्वौपद्याः स्ववशीकरणप्रार्थना ॥ १॥ सुदेष्णया कीचके सुराहरणव्याजेन तद्गृहं प्रति द्वौपदीप्रेषणप्रतिज्ञानम् ॥ २ ॥ तथा सुदेष्णया बळात्कारेण द्वौपद्याः सुरानयनाय कीचकगृहं प्रति गमनचो-दना ॥ ३ ॥

वैशम्पायनः

प्रत्याख्यातश्च पाञ्चाल्या कीचकः काममोहितः ।

प्रविश्च राजभवनं भिगन्याश्चायतिस्थितः ॥ १

सोऽभिविक्ष्य सुकेशान्तां सुदेष्णां भिगनीं प्रियाम् ।

अमर्यादेन कामेन वोरेणाभिपरिष्ठुतः ॥ १

स तु मूत्रचेखि कृत्वा भिगन्याश्चरणावुभौ ।

सम्मोहाभिहतस्तूर्णं वातोद्भूत इवार्णवः ॥ १

स प्रोवाच सुदुःखातीं भिगनीं निश्वसन् मुहुः ।

1. क—स्विकेऽभि । म—स विकोऽभि ।

| १५]             | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                   | ११३  |
|-----------------|--------------------------------------------|------|
| मया च सत्यव     | चनैर् अनुनीतो महीपतिः ॥                    | ११   |
| सोऽप्येनामनिः   | गं दृष्ट्वा मनसैवाभ्यनन्द्त ।              |      |
| भयाद्गन्धर्वमुख | यानां जीवितस्योपघांतिनाम् ॥                | १२   |
| मनसाऽपि तत      | स्त्वेनां न चिन्तयति पार्थिवः ॥            | १२॥  |
| ते हि कुद्धा म  | हात्मानो गरुडानिळतेजसः ।                   |      |
| दहेयुरपि लोक    | ांस्त्रीन् युगान्तेष्विव भास्करः <b>।।</b> | १३॥  |
| सैरन्ध्रचा होत  | दाख्यातं मम तेषां महद्वलम् ।               |      |
| तव चाहमिदं      | गुह्यं स्नेहादाख्यामि बन्धुवत् ॥           | 8811 |
| मा गमिष्यसि     | वै कुच्छ्रां गतिं परमदुर्गमाम् ।           |      |
| बिलनस्ते रुजं   | कुर्युः कुलस्य च <sup>1</sup> धनस्य च ॥    | १५॥  |
| तस्मादस्यां मन  | ाः कर्तुं यदि प्राणाः प्रियास्तव ।         |      |
| मा चिन्तयेथा    | मा गास्त्वं मित्रयं च यदीच्छसि ॥           | 2811 |
| वैशस्पायन       | <b>1:</b> —                                |      |
| एवमुक्तस्तु दुः | शतमा भगिनीं कीचकोऽब्रवीत् ॥                | १७   |
| कीचकः-          |                                            |      |
| गन्धर्वाणां श   | तं वाऽपि सहस्रमयुतानि वा ।                 |      |
| अहमेको हिन      | ष्यामि गन्धर्वान पद्ध किं पुनः ॥           | १८   |
| न च त्वमभि      | जानीषे स्त्रीणां गुह्यमनुत्तमम् ॥          | १८॥  |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-जनस्य। D-8

| १५]                       | विराटपर्वेणि - कीचकवधपर्वे                 | ११५  |
|---------------------------|--------------------------------------------|------|
| एतत्त मे दः               | खतरं येनाहं भारसौहदात्।                    |      |
| 9 •                       | भविष्यामि तुष्टो भव कुळक्षयात् ॥           | २८   |
| गच्छ शीर्घा               | मेतस्त्वं हि स्वमेव भवनं शुभम् ।           |      |
| किञ्चित् का               | र्वे समुद्दिश्य सुरामन्नं च कारय ॥         | 79   |
| कृते चाने स्              | रुरायां च प्रेषयिष्यसि मे पुनः।            |      |
| तामहं प्रेषिय             | ष्यामि मध्वन्नार्थं तवान्तिकम् ॥           | 30   |
| ततस्सम्प्रेषित            | ामेनां विजने निरवप्रहाम् ।                 |      |
| सान्त्वयेथा               | यथान्यायं यदि <sup>४</sup> सा च सहिष्यति ॥ | ३१   |
| सद्यः कृतमि               | दं सर्व शेषमत्रानुचिन्तय ॥                 | 3811 |
| वैशस्पार                  | गनः—                                       |      |
| सुदेष्णयैवमुन             | कस्तु कीचकः कालघोदितः।                     |      |
| त्वरमाणः प्र              | धकाम खगृहं राजवेश्मनः ॥                    | ३२॥  |
| आगम्य च                   | गृहं रम्यं सुरामन्नं चकार ह ।              |      |
| अजैडकं च                  | सुकृतं बहूंश्रोचावचान मृगान् ॥             | 3311 |
| <sup>3</sup> भक्षांश्च वि | विधाकारान् बहूंश्चोचावचांस्तदा ।           |      |
| कारयामास                  | कुश्लेर् अन्नपानं सुसंस्कृतम् ॥            | ३४॥  |
| त्वरावान् क               | ालपाशेन कण्ठे बद्धः पशुर्यथा ।             |      |
| 1. क-ख-घ-                 | -करिष्यामि ।                               |      |

<sup>2.</sup> क-ङ-सासा। ख-म-साम। घ-सा ने सिंहण्यसि। उ. म-इदमर्थं नास्ति।

<sup>1.</sup> क-म-दिशेदिति। च-दिदेश ह।

<sup>2.</sup> अ-ड-च-म - श्लोकह्रयं नास्ति।

| १५]                                  | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                   | ११७   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| वैशस्पायनः                           |                                            |       |
| सुदेष्णयैवमुक्ता                     | सा निइश्वसन्ती नृपात्मजा।                  |       |
| अव्रवीच्छोकसन                        | तप्ता नाहं तत्र व्रजामि वै।।               | 88    |
|                                      | भद्रे कामात्मा चाभिमन्यते ।                |       |
| न गच्छेयमहं त                        | ास्य राजपुत्रि निवेशनम् <b>॥</b>           | 84    |
| त्वमेव भद्रे जा                      | नासि यथा स निरपत्नपः ॥                     | 8411  |
| समयश्च कृतो २                        | मद्रे त्वया प्रथमसङ्गमे ।                  |       |
|                                      | ।। ।। ।। ।।                                | 8.811 |
| कीचकश्च सुकेश                        | गन्ते मूढो मद्न <sup>1</sup> गर्वितः।      |       |
| · ·                                  | दृष्ट्वा <sup>2</sup> व्यवस्यति निराकृतः ॥ | ४७॥   |
|                                      | गतां मर्षयेनमामबान्धवाम् ॥                 | 88    |
|                                      | त्र प्रेष्या राजपुत्रि वज्ञानुगाः ।        |       |
| अन्या प्रेषय के                      | केयि संरक्ष्याऽहमिह त्वया ॥                | ४९    |
| of a first of the first of the first | रेवि न यामि भयकम्पिता ।                    |       |
| यदास्यन्यच ते                        | कमे करोम्यतिसुदुष्करम् ॥                   | 40    |
|                                      | ख्राल्या दैवयोगेन कैकयी।                   |       |
| तां विराटस्य म                       | हिषी कुद्धा भूयोऽन्वज्ञासत ।।.             | 48    |
| 1                                    | ~ .                                        |       |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-च-म - दर्पितः। 2. ख-ड-ज्यवस्यति निराकृतिम्। अ-गृहीष्यति सुदुर्गतिः।

| सुदेष्णा-                                           |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| भीचकं चैव गच्छ त्वं बलात्कारेण घोदिता।              |      |
| नास्ति मेंऽन्या त्वया तुल्या सा में शीव्रतरं व्रज ॥ | 4.2  |
| अवर्यं त्वेव गन्तव्यं किमर्थं मां विवक्षसि ।        |      |
| शीघं गच्छ त्वरस्वेति मत्प्रीतिवशमाचर ॥              | 43   |
| न हीं हो। मम भ्राता किं त्वं समभिशङ्कसे ॥           | ५३॥  |
| वैद्याम्पायनः—                                      |      |
| उक्त्वा चैनां बलाचैव विनियुज्य प्रमुत्वतः ।         |      |
| भाजनं प्रदरी चास्ये सापिधानं हिरण्मयम् ॥            | 4811 |
| या सुजाता सुगन्धा च तामानय सुरामिति ॥               | ५ ५  |
| सा शङ्कमाना रुदती वेपन्ती द्रुपदात्मजा।             |      |
| देवतभ्यो 1नमस्कृत्य श्वज्ञुरेभ्यस्तथाऽन्नवीत् ॥     | ५६   |
|                                                     |      |
| यथाऽहमन्यं पार्थेभ्यो नामिजानामि मानवम्।            |      |
| तेन सत्येन मां दृष्ट्वा कीचको मा वशं नयेत्2 ॥       | 40   |
|                                                     |      |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्निकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ [अस्मिनस्यापे ५७ श्लोकाः]

1. ब-म-नमस्कृत्वा।

<sup>2.</sup> व-स-च-म-यथाऽहं पाण्डुपुतेभ्यः पञ्चभ्यो नान्यगामिनी। तेन सत्येन मां दृष्ट्वा कीचको मा वशं नयेत्॥ [अधिकः पाठः]

# ॥ पोडशोऽध्यायः ॥

कीचकगृहं प्रति प्रस्थितया द्रौपद्या तेन खस्या अत्याणाय सूर्यादिदेवताप्रार्थना ॥१॥ सूर्येण तद्रक्षणाय निगृहस्य रक्षसः प्रेषणम् ॥२॥ कीचकेन
द्रौपदीं प्रति खवशीभवनयाचनम् ॥३॥ तथा तदनङ्गीकाररीषासस्याः
पादेन ताडनम् ॥४॥ सूर्यदूतेन रक्षसा कीचकस्य भूमौ निपातनम् ॥
५॥ युधिष्ठिरेण कीचकिष्वांसोर्मीमस्य सङ्केतेन प्रतिवेधनम् ॥६॥
विराटेन कीचकस्य दण्डाप्रयोगाद् रुष्ट्या द्रौपद्या तं प्रत्युपास्ममनम् ॥॥॥
युधिष्ठिरेण द्रौपद्याः सान्त्वनम् ॥८॥ द्रौपद्याऽज्ञानादिव स्वशोकहेतुं
पृष्क्रन्तीं सुदेष्णां प्रति गन्धवः कीचकवधस्य भावित्वकथनम् ॥९॥
कीचकोत्पत्तिकथनम् ॥१०॥

#### वैशस्पायनः-

| अकीर्तयत सुश्रोणी धर्म शकं दिवाकरम् ।                 |
|-------------------------------------------------------|
| मारुतं चाश्विनौ देवौ कुबेरं वरुणं यमम् ॥ १            |
| रुद्रमिं <sup>1</sup> भवं विष्णुं स्कन्दं पूषणमेव च । |
| सावित्रीसहितं चापि ब्रह्माणं पर्यकीर्तयत् ॥ २         |
| इत्येवं मृगशाबाक्षी सुश्रोणी धर्मचारिणी ।             |
| उपातिष्ठत सा सूर्य मुहूर्तमबला तदा ॥ ३                |
| तदस्यास्तनुमध्यायास् सर्वे सूर्योऽवबुद्धवान् ।        |
| अन्तर्हितं ततस्तस्या रक्षो रक्षार्थमादिशत् ॥ ४        |
| तचैनां नाजहात् तत्र सर्वावस्थास्वनिन्दिताम् ॥ ४॥      |
| सा प्रतस्थे सुकेशान्ता त्वरमाणा पुनः पुनः ।           |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-च-म-भगं।

| १२०                                 | महाभारतम्                      | [ઝ.  |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|
| विलम्बमाना विवश                     | ।। कीचकस्य निवेशनम् ॥          | 411  |
| तां मृगीमिव वित्रस                  | तां कृष्णां दृष्ट्वा समागताम्। |      |
| उत्पपातासनात् तूण                   | ा नावं लडध्वेव पारगः ।।        | ६॥   |
| ऋक्णं चोवाच वाव                     | न्यं स कीचकः काममूर्च्छितः॥    | ٠ ٠  |
| कीचकः—<br>स्वागतं ते सुकेशान्ते     | ो सुव्युष्टा रजनी मम ।         |      |
| साधु मे त्वमनुप्राप्त               | । चिरस्य भवनं शुभे ॥           | 6    |
| कुरुष्व च मिय शी                    | तिं वशं चोपानयस्व माम्।        |      |
| प्रतिगृह्णीष्य मे भोग               | ाांस् त्वदर्थमुपकल्पितान् ॥    | 9    |
| सर्वरुक्ममयीं माल                   | ं कुण्डले च हिरण्मये।          |      |
| वासांसि चन्दनं म                    | ाल्यं धूपशुद्धां च वारुणीम् ॥  | 80   |
| <sup>1</sup> प्रतिगृह्णीष्व भद्रं त | ो विहर त्वं यथेच्छसि ॥         | 8011 |
| श्रीत्या में कुरु पद्मा             | क्षि प्रसादं प्रियदर्शने ॥     | ११   |
| खास्तीर्णमसम्बद्धयन                 | ं सितसूक्ष्मोत्तरच्छद्म्।      |      |
| अत्रारह्य मया साध                   | ं पिबेमां वरवारुणीम् ॥         | १२   |
| भजस्व मां विशाल                     | क्षि भर्ता ते सहशोऽस्म्यहम् ।  |      |
| उपसर्प वरारोहे मे<br>वैशस्पायनः—    | रुमकेप्रभा यथा ॥               | १३   |
|                                     | त्र प्राप्तां राजीवलोधनाम् ।   |      |
| 1                                   |                                |      |

<sup>1.</sup> इ-इतः श्लोकसयं नास्ति।

| १६]          | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                      | १२१  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अन्नवीद्दौपद | िं दृष्टा दुरात्मा ह्यात्मसम्मतः ॥                                                            | . 88 |
| कीचकेनैवमु   | का तु द्रौपदी वरभाषिणी।                                                                       |      |
| अन्रवीन म    | माचारम् ईटशं वक्तुमर्हसि ॥                                                                    | १५   |
| नाहं शक्य    | ा त्वया स्प्रष्टुं <sup>1</sup> निषादेनेव ब्राह्मणी ।                                         |      |
|              | सि दुर्बुद्धे गितं <sup>2</sup> दुर्गान्तरान्तराम् ॥                                          | १६   |
| यत्र गच्छ(   | न्त बह्वः परदाराभिमर्शकाः ।                                                                   |      |
|              | त्रमर्यादाः कीटवच गुहाशयाः ॥                                                                  | १७   |
| अप्रैषीन्मां | सुराहारी सुदेष्णा त्वन्निवेशनम् ।                                                             |      |
|              | ये मदिरां भगिनी दिषता तव ॥                                                                    | २८   |
| पिपासिता     | च कैकेयी तूणे मामादिशत् ततः ।                                                                 |      |
|              | सुरा शीवं सूतपुत्र व्रजाम्यहम् ॥                                                              | १९   |
| कीचक         |                                                                                               |      |
| अन्या भद्रे  | हरिष्यन्ति राजपुत्र्यास्सुरामिमाम् ।                                                          |      |
|              | स्यसि सुश्रोणि मद्र्य त्वमिहागता ॥                                                            | २०   |
| वैशस्प       | ायनः—                                                                                         |      |
| इत्युक्तवा   | दक्षिणे पाणौ सृतपुतः परामृशत् ॥                                                               | २०॥  |
| सा गृहीत     | । विधूनवन्ती भूमौ निक्षिष्य भाजनम् ।                                                          |      |
| 2. ap—gr     | ब—श्वपाकेनेव। ङ-च-म—श्वपचेनेव।<br>शिन्तरान्तनाम्। ख—दुर्गतरां त्वरात्।<br>-म—दुर्गतरान्तराम्। |      |

| १२२ महाभारतम्                                                                                          | [अ.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सभां शरणमाधावद् यत राजा युधिष्टिरः ॥                                                                   | २१॥        |
| <sup>1</sup> तां कीचकः प्रधावन्तीं केशपक्षे परामृशत् ।<br>पातियत्वा तु तां भूमौ सृतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥  | २२॥        |
| सभायां पञ्चतो राज्ञो विराटस्य महात्मनः ।<br>ब्राह्मणानां च वृद्धानां क्षत्रियाणां च पञ्चताम् ॥         | २३॥        |
| तस्याः पादाभितप्ताया मुखाद्रुधिरमास्रवत् ॥                                                             | २४         |
| ततो दिवाकरेणाशु राक्षसस्संनियोजितः ।<br>स कीचकमपोवाह वातवेगेन भारत ॥                                   | २५         |
| स पपात तदा भूमी रक्षोबलसमीरितः ।<br>विघूर्णमानो निश्चेष्टश् छिन्नमूल इव दुमः ॥                         | <b>ર</b> ६ |
| तां हम्ना तत्र ते सभ्या हाहाभूतास्समन्ततः।                                                             |            |
| न युक्तं सूतपुलेति कीचकेति च मानवाः ॥                                                                  | २७         |
| किमियं वध्यते बाला कृपणा चाप्यबान्धवा ॥                                                                | २७॥        |
| <sup>2</sup> तस्यामासन हि ते पार्थास् समायां भ्रातरस्तथा ।<br>अमृष्यमाणाः कृष्णायाः कीचकेन पदा वधम् ।। | २८॥        |
| तां दृष्ट्वा भीमसेनस्य क्रोधादास्रमवर्तत ।                                                             |            |

<sup>1.</sup> अ-ङ-च-म-इदमर्ध नास्ति। 2. म-ताज्ञासीनी ददशतुर्शेषिष्ठिरवृकोदशै। अमृष्यमाणौ कृष्णायाः कीषकेन पदा वधम्॥ [अधिकः पाठः]

| <b>१</b> ६]                    | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                            | १२३ः        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| धूमोच्छ् <mark>वासस्</mark> स  | मभवन्नेत्रे चोच्छ्तपद्मणी ।                         | २९॥         |
| सस्वेदा भुकुट                  | ी चोत्रा ललाटे समवर्तत ॥                            | 30.         |
| तस्य भीमो व                    | । विषेत्सः कीचकस्य दुरात्मनः ।                      |             |
| <sup>1</sup> द्नतेर्द्नतांस्तव | रा रोषात्रिष्पिपेष महामनाः ॥                        | <b>३</b> १. |
| भूयस्संत्वरितः                 | : कुद्धस् सहसोत्थाय चासनात् ।                       |             |
| <sup>2</sup> निरेक्षत दुर्म    | ं दीर्घ राजानं चान्ववैक्षत ॥                        | ३ २:        |
| वधमाकाङ्क्ष                    | माणं तं कीचकस्य दुरात्मनः ।                         |             |
| आकारेणैव २                     | नीमं स प्रत्यवेषद्युधिष्ठिरः ॥                      | 33          |
| तस्य राजा इ                    | गनैस्संज्ञां <sup>3</sup> कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । |             |
| चकार <sup>⁴</sup> भीम          | सेनस्य पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥                       | 38          |
| प्रत्याख्यानं त                | दा चाह कङ्को नाम युधिष्टिरः ॥                       | 3811        |
| क <b>कः</b> —                  |                                                     |             |
| सूद मा साह                     | सं कार्षीः फिलतोऽयं वनस्पतिः ।                      |             |
| नात्र शुष्कारि                 | गे काष्टानि साधनीयानि कानि चित्।।                   | 3411        |
| यदि ते दारु                    | कुत्यं स्थान्निष्कम्य नगराद्वहिः।                   |             |
| समूछं शातये                    | र्घृक्षं श्रमस्ते न भविष्यति ॥                      | ३६॥         |
|                                |                                                     |             |

<sup>1.</sup> च-श्वोकोऽयं नास्ति ।
2. च-अभृत् सन्त्वरितः ऋदस् सहसोत्थाय वासनात् । [अधिकः पाठः],
3. क-ख-म-कुर्वन् छन्तीसुतोऽनघ ।
4. क-पाण्डुपुत्तस्य भीमस्यामिततेजसः ।
ख-भीमसेनस्य रोषाविष्टस्य ।

| १२४                     | महाभारतम्                       | [अ.  |
|-------------------------|---------------------------------|------|
| यस्य चार्द्रस्य दृक्षर  | य शीतच्छायां समाश्रयेत्।        |      |
| न तस्य पर्णे दुहोत      | । पूर्ववृत्तमनुसारन् ॥          | ३७॥  |
| न कोधकालसमयर            | न् सूद मा चापलं कृथाः।          |      |
| अपूर्णीऽयं द्विपक्षो    | नो नेदं बलवतां बहु ॥            | ३८॥  |
| वैशस्पायनः—             |                                 |      |
| अथाङ्गु छेनावमृद्राद्   | अङ्गुष्ठं तत्र धर्मराट्।        | . *  |
| प्रबोधनभयाद्राजन्       | भीमस्य प्रत्यवेधयत् ॥           | ३९॥  |
| भीमसेनस्तु तद्वाक       | यं श्रुत्वा परपुरञ्जयः ।        |      |
| सहसोत्पतितं कोधं        | न्ययच्छद्वृतिमान् बलात् ॥       | 8011 |
| इङ्गितज्ञस्स तु भार     | तुस् तूष्णीमासीद्वृकोदरः ॥      | 88   |
| भीमस्य तु समारम         | भं दृष्ट्वा राज्ञश्च चेष्टितम्। |      |
| द्रौपद्यभ्यधिकं कुछ     | मा प्रारुदत् सा पुनः पुनः ॥     | ४२   |
| कीचकेनानुगमनात          | ् कृष्णा ताम्रायतेक्षणा ।       |      |
| सभाद्वारमुपागन्य        | रुद्न्ती वाक्यमत्रवीत् ॥        | 83   |
| अवेक्षमाणा सुश्रोप      | गी पतींस्तान् दीनचेतसः।         |      |
| आकारं परिरक्षन्त        | ो प्रतिज्ञां धर्मसंयुताम् ।     | 88   |
| दह्यमानेव रौद्रेण '     | चक्षुषा द्रुपदात्मजा ॥          | 8811 |
| न्रीपदी— "              |                                 |      |
| अजारक्षणशीलाना <u>ं</u> | राज्ञां ह्यमिततेजसाम्।          |      |

| .१६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                        | १२५ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> कार्य हि पालनं नित्यं धर्में सत्ये च तिष्ठताम् ॥                        | 84॥ |
| स्वप्रजायां प्रजायां च विशेषं नाधिगच्छताम् ॥                                         | ४६  |
| प्रियेष्विप च हेष्येषु समत्वं ये समाश्रिताः ॥                                        | ४६॥ |
| विवादेषु प्रवृत्तेषु समं कार्यानुदर्शिना ।<br>राज्ञा धर्मासनस्थेन जितौ छोकावुभावपि ॥ | ४७॥ |
| <sup>4</sup> राजन् धर्मासनस्थोऽसि रक्ष् मां त्वमनागसीम् ॥                            | 84  |
| अहं त्वनपराध्यन्ती कीचकेन दुरात्मना ।                                                |     |
| पश्यतस्ते महाराज हता पादेन दासिवत् ॥                                                 | 88  |
| त्वत्समक्षं नृपश्रेष्ठ निष्पिष्टा वसुधातले ।                                         |     |
| अनागसीं क्रपाहीं मां स्त्रियं त्वं परिपालय ॥                                         | 40. |
| रक्ष मां कीचकाद्भीतां धर्म रक्ष जनेश्वर ।                                            |     |
| मत्स्याधिप प्रजा रक्ष पिता पुत्रानिवौरसान् ॥                                         | 48  |
| यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्मा कुरुते नृपः ।                                         |     |
| अचिरात् तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥                                         | ५२  |

<sup>1.</sup> ड—कार्याचुपाछिनां।
क—कार्याचुपाछिनां ।
स—कार्याचुपाछने।
स—कार्याचुपाछनं।
च—कार्याचुपाछनं (न) मर्यादापाछनािबसं।
2. अ—राज्ञा धर्मासनस्थोऽपि

<sup>1.</sup> अ-च-अर्धस्यं नास्ति।

<sup>2.</sup> क—अिक्रयासाः क्रियासाक्ष । स—िक्रयासाक्रियासां च । स—िक्रयमाणं क्रियाणां च ।

| १६] विराटपर्वणि - कीचकत्रधपर्व                    | १२७ |
|---------------------------------------------------|-----|
| एतद्वो मानुषास्तम्यक् कार्यं द्वन्द्वत्रयं मुनि ॥ | ६१  |
| अस्मिन् सुनीते दुनीते लभते कर्मजं फलम् ।          |     |
| कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकम् ॥             | ६२  |
| तेन गच्छति संसर्गं खर्गाय नरकाय वा ।              |     |
| सुकृतं दुष्कृतं वाऽपि कृत्वा मोहेन मानवः ॥        | ६३  |
| पश्चात्तापेन तत्येत स्वबुद्धा मरणं गतः ॥          | ६३॥ |
| एवमुक्त्वा परं वाक्यं विससर्ज शतऋतुम् ।           |     |
| शकोऽप्याप्टच्छच ब्रह्माणं देवराज्यमपालयत् ॥       | ६४॥ |
| यथोक्तं देवदेवेन ब्रह्मणा परमेष्टिना ।            |     |
| तथा त्वमपि राजेन्द्र कार्याकार्ये । स्थिरो भव ॥   | ६५॥ |
| वैशस्पायनः—                                       |     |
| एवं विलपमानायां पाछ्राल्यां मत्स्यपुङ्गवः ।       |     |
| अशक्तः कीचकं तत्र शासितुं बलदर्पितम् ॥            | ६६॥ |
| विराटराजस्तूतं तु सान्त्वेनैव न्यवारयत् ॥         | ६७  |
| कीचकं मत्स्यराजेन कृतागसमनिन्दिता।                |     |
| नापराधानुरूपेण दण्डेन प्रतिपादितम् ॥              | ६८  |
| पाञ्चालराजस्य सुता दृष्ट्वा सुरसुतोपमा ।          |     |
| धर्मज्ञा व्यवहाराणां की चकं कृतिकिल्बिषम् ।।      | ६९  |
|                                                   |     |

<sup>1.</sup> अ-ड-च-म-स्थितो।

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> ख-राजानुवर्तनपरान् कीचकं च कृतागसम्।

<sup>2.</sup> ख- न साम फलते दुष्टे दुष्टे दण्डः प्रयुज्यते ॥
अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्याश्चेवाण्यदण्डयन् ।
स राजा न भवेछोके राजशब्दस्य भाजनम्॥
दीनान्धकृपणानाथपङ्गुङ्ज्जजडादिकान् ।
अनाथबाळ्युद्धांश्च पुरुषान् वा खियोऽपि वा ॥

### विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व १६] १२९ विराटः-परोक्षं नाभिजानामि विग्रहं युवयोरहम् । अर्थतत्त्वमविज्ञाय किं स्यादकुशालं मम ॥ 11 3 W द्वीपदी-येषां न वैरी स्विपिति पदा भूमिमुपस्पृशन् । तेषां मां मानिनीं भार्यां सूतपुतः पदाऽवधीत् ॥ 1100 ये च द्द्युर्न याचेयुर् ब्रह्मण्यास्सत्यवादिनः । तेषां मां मानिनीं भार्यों सूतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ 1100 येषां दुन्दुभिनिर्घोषो ज्याघोषदश्र्यतेऽनिशम्। तेषां मां द्यितां भार्यां सूतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ 6911 तेजिखनस्तथा क्षान्ता बलवन्तश्च मानिनः । महेज्वासा रणे शूरा गर्विता मानतत्पराः ॥ 6011 तेषां मां दियतां भार्यो सृतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ 68 पूर्वतोऽनुवृत्तम्-

दुष्टचोराभिभूतांश्च पाळयेदवनीपतिः। अनाथानां च नाथस्याद् अपितृणां पिता नृपः॥ माता भवेदमातृणामगुरूणां गुरुर्भवेत्। अगतीनां गती राजन् नृणां राजा परायणम्॥ विशेषतः परेंदुष्टैः परामृष्टां नरोत्तमः। स्त्रियं साध्वीमनाथां च पाळयेत् स्त्रसुतामिव॥ त्वद्गृहे वसतीं राजन्नेतावत्काळपर्थयम्। अधिकां त्वत्सुतायाश्च पश्च मां कीचकाहताम्॥ [अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> अ-च-दीनं। ख-घ-स्फीतं।

<sup>2.</sup> अ-च-च-स्ठोकद्वयं नास्ति।

2. अ-ङ-पति। घ-परकोकान्भजन्सत।

| १६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                               | १३३   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।                    |       |
| पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहीते ॥       | १०७॥  |
| अनुरुध्यमाना भर्तारं दृश्यन्ते वीरपत्नयः ।                 |       |
| <sup>1</sup> ग्रुश्रूषया क्विश्यमानाः पातिलोकं जयन्त्युत ॥ | १०८॥  |
| भर्तॄन् प्रति तथा पत्न्यो न कुध्यन्ति कदाचन ।              |       |
| बहुभिश्च परिक्वेशैर् अवज्ञाताश्च शत्रुभिः ॥                | १०९॥  |
| अनन्यभावशुश्रूषाः पुण्यलोकं व्रजन्त्युत ॥                  | 880   |
| न क्रोधकालं नियतं पश्यन्ति पतयस्तव।                        |       |
| न कुद्धान् प्रतियायाद्वै पतीस्ते घृत्रहा अपि ॥             | 888   |
| तेन त्वां नाभिधावन्ति गन्धर्वाः कामरूपिणः ॥                | 88811 |
| यदि ते समयः कश्चित् कृतो ह्यायतलोचने ।                     |       |
| तं सारख क्षमाशीले क्षमा धर्मी हानुत्तमः ॥                  | ११२॥  |
| श्चमा सत्यं श्चमा दानं श्चमा धर्मः श्वमा तपः ।             |       |
| श्चमावतामयं छोकः परछोकः क्षमावताम् ॥                       | ११३॥  |
| द्यंशिनो द्वादशाङ्गस्य चतुर्विशतिपर्वणः ।                  |       |
| षट्षष्टित्रिश्चतारस्य मासोनस्स्यात् क्षमी भवेत् ॥          | 88811 |
| वैशस्पायनः—                                                |       |
| इत्येवमुक्ते तिष्ठन्तीं पुनरेवाह धर्मराट् ॥                | ११५   |

<sup>1.</sup> अ-च इदमधै नास्ति।

| युधिष्ठरः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> दुःखं रोदिषि वे भद्रे दीना त्वं राजसंसदि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तसात् त्वमपि सुन्नोणि शैळ्षीव विभासि नः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वैशम्पायनः—<br>एवमुक्ता तु सा भर्ता समुद्रीक्ष्यात्रवीदिदम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| द्रौपदी—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सत्यमुक्तं त्वया विद्वज् शैल्ड्षीं विद्वि मां पुनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| शैद्धवकस्य तस्याहं येषां ज्येष्ठोऽक्षकोविदः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वैशस्पायनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| एवमुक्त्वा वरारोहा परिमृज्याननं ग्रुभम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| केशान् प्रमुक्तान् संयम्य रुधिरेण समुक्षितान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पांसुकुण्ठितसर्वाङ्गी गजराजवधूरिय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रतस्थे नागनासोरूर् भर्तुराज्ञाय शासनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विमुक्ता मृगशावाश्ची निरन्तरपयोधरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रभा नक्षत्रराजस्य काल्मेचैरिवादृता ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यस्या हार्थे पाण्डवेयास् त्यजेयुरपि जीवितम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तां ते दृष्ट्वा तथा कृष्णां क्षमिणो धर्मचारिणः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| समयं नातिवर्तन्ते वेलामिव महोदधिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The state of the s | Circles and the content of the party of the second of the |

<sup>1.</sup> च—दुःखं करोषि वै भद्ने दीव्यता । ख—विष्नं करोषि भद्नं तदीव्यता । घ—दुःखाद्गोदिषि भद्नं ते दीनैवं ।

| १६] विर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ाटपर्वणि - कीचकवधपर्व       | १३५  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| सा प्रविद्य प्रवेपन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ो सुदेष्णाया निवेशनम् ।     |      |
| रुद्न्ती चारुसर्वाङ्गी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तस्यास्तस्थावथामतः ॥        | १२३  |
| तामुवाच विराटस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | महिषी शाड्यमास्थिता ॥       | १२३॥ |
| सुदेख्णा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                           |      |
| किमिदं पद्मसंकाशं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सुदन्तोष्ठाक्षिनासिकम् ।    |      |
| रुद्न्या अवमृष्टासं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूर्णेन्दुसमवर्चसम् ॥       | १२४॥ |
| <sup>1</sup> बिम्बोष्ठं कृष्णतारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भ्याम् अत्यन्तरुचिरप्रभम् । |      |
| नयनाभ्यामाजिह्याभ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यां मुखं ते मुख्यते जलम् ॥  | १२५॥ |
| कस्त्वाऽवधीद्वरारोहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कस्माद्रोदिषि शोभने ।       |      |
| को विप्रयुज्यते दारै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स् सपुत्रपशुबान्धवः ॥       | १२६॥ |
| कस्याद्य राजा कुपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तो वधमाज्ञापयिष्यति ।       |      |
| ब्रूहि कि ते प्रियं क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र्म कं त्यजे घातयामि वा ॥   | १२७॥ |
| वैशम्पायनः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |
| तां निकश्वस्यात्रवीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कृष्णा जानन्ती नाम पृच्छि   | से । |
| <sup>2</sup> भ्रातुस्त्वं मामनुप्रेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | च्य किमेवं हि विकत्थसे ।।   | १२८॥ |
| कीचको माऽवधीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तत्र सुराहारीमितोगताम्।     |      |
| A THE CONTRACT OF THE CONTRACT | ज्ञो यथा वै निर्जने वने ॥   | १२९॥ |
| 1. a-#-areuleoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |

<sup>1.</sup> क-म-बाब्योब्लं। 2. क-आहे व्यं मामनुषेष्य। अ-ड-च-मामभिषेक्ष्य।

<sup>1.</sup> म-इदमर्घ नास्ति।

<sup>2.</sup> क-वित्रकर्तारमध्यथम्। घ-एषामागः करोति सः।

<sup>3.</sup> क-ख-घ-म-दुर्भर्षणो।

| १६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३७   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| एकस्तु कुरुते पापं कालपाशवशं गतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| नीचेनात्मापराधेन कुछं तेन विनश्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३८   |
| वैशम्पायनः—  1 सुद्देष्णामेवमुक्त्वा तु सैरन्ध्री दुःखमोहिता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.    |
| कीचकस्य वधार्थाय व्रतदीक्षामुपागमत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३९   |
| अभ्यर्थिता च नारीभिर् मानिता च सुदेष्णया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| न च स्नाति न चाइनाति न पांसून् परिमार्जिति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४०   |
| रुधिरक्षिन्नवदना बभूव रुदितेक्षणा ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88011 |
| तां तथा शोकसन्तप्तां दृष्ट्वा प्ररुदितां श्चियः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| कीचकस्य वधं सर्वा मनोभिश्च शशंसिरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४१॥  |
| *जनमेजयः—<br>अहो दुःखतरं प्राप्ता कीचकेन पदा हता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| पतित्रता महाभागा द्रौपदी योषितां वरा ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४२॥  |
| दुइशलां मानयन्ती या भर्तृणां भगिनीं शुभाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| नापक्यत् सिन्धुराजं तं बळात्कारेण वाहिता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४३॥  |
| किमर्थं धर्षणं प्राप्ता कीचकेन दुरात्मना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| नाशपत् तं महाभागा कृष्णा पादेन ताडिता ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68811 |
| वेजोराशिरियं देवी धर्मज्ञा सत्यवादिनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Company of the Compan |       |

<sup>1.</sup> अ-घ-ङ-अर्धसप्तकं नास्ति । \* इत आरम्य अध्यायसमाप्तिपर्यन्तस्थितस्थोकाः अ-घ-कोशयोः नोप-रुम्यन्ते

| १६] विराटपर्वणि - कीचकवध                                  | पर्व १३९        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| राजकन्यासमुद्भूतस् सारथ्येऽनुपमोऽभवत्                     | (               |
| पुतास्तस्य कुरुश्रेष्ठ मालव्याञ्जिहिरे तदा ॥              | १५५:            |
| 1*तेषामतिवलो ज्येष्टः कीचकस्तर्वजित् प्रभ                 | ते ।            |
| अप्रजो बलसम्मत्तस् तेनासीत् सूतषट्शतः                     | र्॥ १५६         |
| <sup>2</sup> द्वितीयायां तु मालव्यां चित्रा ह्यवरजाऽभ     | वत्।            |
| <sup>8</sup> तां सुदेष्णेति वै प्राहुर् विराटमहिषीं प्रिय | ाम् ॥ १५७       |
| तां विराटस्य मात्स्यस्य ⁴केकयः प्रद्दौ मुद्               | 7.1             |
| सुरथायां मृतायां तु कौसल्यां श्वेतमातरि ।                 | १ १५८           |
| श्वेते विनष्टे शङ्को च गते मातुलवेदमानि।                  |                 |
| सुदेष्णां महिषीं लब्ध्वा राजा दुःखमपानुद                  | त्।। १५९        |
| उत्तरं चोत्तरां चैव विराटात् पृथिवीपते ।                  |                 |
| सुदेष्णा सुषुवे देवी कैकेयी कुलवृद्धये ॥                  | १६०             |
| मातृष्वसृक्षुतां राजन् कीचकस्तामनिन्दिता                  | H I             |
| सदा परिचरन् प्रीत्या विराटे न्यवसत् सुर                   |                 |
| भातरस्तस्य विक्रान्तास् सर्वे च तमनुव्रता                 |                 |
| 1. ख-कीचका इति विख्याताइदातं पट चैव भार                   | त । अधिकः पाठः] |

<sup>1.</sup> ख-कीचका इति विख्याताइशतं पट् चैव भारत । [अधिकः पाठः]
\* ड-इतः सार्धश्रोको नास्ति
2. ख-म-मालब्या एव कोरब्य पिता।
3. ख-म-तस्यां केकयराजस्तु सुदेल्ला दुहिताऽभवत् । इति पाठान्तरम्
4. अ-क-ध-च-कीचकः।

| .680                                  | महाभारत <b>म्</b>           | [अ.                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| विराटस्यैव संहष्टा वलं                | 1                           | १६२                                                    |
| कालेया नाम दैतेयाः प्र                | ।।यशो मुवि विश्रुताः ।      |                                                        |
| जिज्ञरे कीचका राजन्                   | बाणो ज्येष्ठस्ततोऽभवत्।।    | १६३                                                    |
| स हि सर्वास्त्रसम्पन्नो               | बळवान् भीमविक्रमः ।         |                                                        |
| कीचको नष्टमयीदो बभृ                   | व भयदो नृणाम् ॥             | १६४                                                    |
| तं प्राप्य बलसम्मत्तं वि              | ाराटः पृथिवीपतिः ।          |                                                        |
| जिगाय सर्वोध्य रिपून                  | यथेन्द्रो दानवानिव ।।       | १६५                                                    |
| मेखलांश्च त्रिगर्ताश्च दश             | ार्णाश्च कशेरुकान् ।        |                                                        |
| मालवान् यवनांश्चैव पु                 | लिन्दान् काशिकोसलान् ॥      | १६६                                                    |
| अङ्गान् वङ्गान् कछिङ्गां              | श्च तङ्कणान् वरतङ्कणान्।    |                                                        |
| मलदान् निषधांश्चैव तुर्व              | ण्डकेरांश्च कोङ्कणान् ॥     | १६७                                                    |
| <sup>1</sup> करदांश्च निषिद्धांश्च दि | ावान् दुदिछहिकांस्तथा ।।    | १६७॥                                                   |
| अन्ये च बहवश्स्रा न                   | ानाजनपदेश्वराः।             |                                                        |
| कीचकेन रणे भन्ना व्य                  | द्रवन्त दिशो दश ॥           | १६८॥                                                   |
| तमेवं वीर्यसम्पन्नं नाग               | ायुत <sup>2</sup> बछं रणे । |                                                        |
| विराटस्तत्र सेनायाश्                  | वकार पतिमात्मनः ॥           | १६९॥                                                   |
| विराटभातरश्चेव दश                     | राशस्थोपमाः ।               |                                                        |
|                                       |                             | Terror Mandator Magaziner Paris, State & Springer Made |

<sup>1.</sup> ख-ग-ङ-किराताश्च निषिद्धांश्च शिवान् महिल्लिकांस्तथा। (छ)-कदरांश्च। [इति पाठान्तरम्] 2. ख-ग-ङ-म-समं बले।

| .१६]          | विराटपर्वणि -कीचकवधपर्व                          | 8 8 <b>8</b> |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|
| ते चैनानन्व   | वर्तन्त कीचकान् बळवत्तरान् ॥                     | १७०॥         |
| एवंविधवले     | पेताः कीचकास्ते च तद्विधाः।                      | · ^_         |
| राज्ञस्याला   | महात्मानो विराटस्य हितैषिणः ॥                    | १७१॥         |
| एतत् ते का    | थेतं सर्वं कीचकस्य पराक्रमम्।।                   | १७२          |
| द्रौपदी न इ   | ाशापैनं यस्मात् तद्भदत्रशृशु ॥                   | १७२॥         |
| क्षरतीति तप   | तः क्रोधाद् ऋषयो न शपन्ति हि।                    |              |
| जानन्ती तद    | ाथातस्वं पाञ्चाली न राशाप तम्॥                   | १७३॥         |
| क्षमा धर्मः   | क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा यज्ञः ।             |              |
| क्षमा सत्यं   | क्षमा शीलं क्षमा <sup>1</sup> सत्यमिति श्रुति: ॥ | १७४॥         |
| क्षमावतामयं   | लोकः परश्चैव क्षमावताम् ।                        | •            |
| एतत् सर्वे वि | वेजानन्ती सा क्षमामन्वपद्यत ॥                    | १७५॥         |
| भ्रातॄणां मतः | माज्ञाय क्षमिणां धर्मचारिणाम् ।                  |              |
| नाशपत् तं     | विशालाक्षी सती शक्ताऽपि भारत ॥                   | १७६॥         |
| पाण्डवाश्चापि | ते सर्वे द्रौपदीं प्रेक्य दुःखिताः।              |              |
| कोधामिना व    | ज्यद्द्यन्त तदा कालव्यपेक्ष्या ।।                | १७७॥         |
| अथ भीमो ग     | नहाबाहुस् सूदियिष्यंस्तु कीचकम् ।                |              |
| वारितो धर्मप् | पुत्रेण वेलयेव महोद्धिः ।।                       | १७८॥         |
| -             | ~                                                |              |

<sup>1.</sup> स-ड-कीर्तिः क्षमा परम्। क्षमा पुण्यं क्षमा तीर्थं क्षमा सर्वमिति श्रुतिः। [अधिकः पाठः]

सन्धार्य मनसा रोपं दिवारात्रं विनिक्ष्यसन् । महानसे सदा कृच्छात् सुष्वाप रजनीं च ताम् ॥ १७९॥

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ [अस्मिन्नध्याये १७९॥ श्लोकाः]

## ॥ सप्तद्शोऽध्यायः ॥

कीचर्क जिवासन्त्या द्वीपद्या रात्री महानसमेत्य स्वपती भीमस्य प्रबोधनम् ॥ १ ॥ तथा कीचकमारणाभावे स्वप्राणविमोक्षणप्रतिज्ञानम् ॥ २ ॥ तथा युधिष्ठिरादीन् प्रति प्रत्येकं नामनिर्देशपूर्वकमनुशोचनम् ॥ ३ ॥

#### वैशस्पायनः-

सा सूतपुताभिहता राजपुत्री यशस्तिनी।
वधं कृष्णा परीष्सन्ती सूतपुत्रस्य भामिनी।।
जगामावासमेवाथ तदा सा द्रुपदात्मजा।
कृत्वा शौषं यथान्यायं कृष्णा सा तनुमध्यमा।।
गात्राणि वाससी चैव प्रक्षाल्य सिळ्ळेन च।
चिन्तयामास रुदती तस्य दुःखस्य निर्णयम्।।
र्कि करोमि कं गच्छामि कथं कार्य भवेन्मम।

| १७]                     | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                    | १४३          |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| इत्येवं चिन्त           | यित्वा सा भीमं तं मनसाऽगमत् ॥               | 8            |
| अन्यः कर्ता             | विना भीमान्न में ऽद्य मनसे प्सितम्।।        | 811          |
| प्रादुर्भूते क्षण       | ो रात्रौ विहाय शयनं खकम्।                   |              |
| दुःखेन महत्             | ता युक्ता मानसेन मनस्विनी।।                 | 411          |
| प्राद्र <b>वन्ना</b> थि | च्छन्ती तथा नाथवती सती ।।                   | ξ            |
| सा वै महा               | नसं प्राप्य भीमसेनं शुचिस्मिता ।            |              |
| उपासर्पत प              | ाञ्चाली वाशितेव महागजम् <b>॥</b>            | V            |
| सर्वधेतेव म             | गहेंची वने घुद्धा त्रिहायणी ।               |              |
| उपातिष्ठत प             | गाञ्चाली भीमं कौरवमच्युतम् ॥                | 6            |
| मृगर्षभं यथ             | ा <sup>1</sup> द्वप्तम् अर्थिनी वननिर्झरे । |              |
| सुप्रसुप्तं तथ          | । स्थाने मृगराजवधूरिव ॥                     | 9            |
| अभिप्रसार्य             | बाहुभ्यां पतिं सुप्तं समाश्चिषत् ।          |              |
| सुजातं गोम              | ातीतीरे सालं बहीब पुष्पिता ॥                | 80           |
| परिस्पृक्य ५            | व पाणिभ्यां पतिं सुप्तमबोधयत् ।             |              |
| श्रीरिवान्या            | महात्साहं सुप्तं विष्णुमिवार्णवे ॥          | 88           |
| क्षौमावदाते             | शयने शयानमृषभेक्षणम् ॥                      | ११॥          |
|                         | देवराजं रुद्राणी शङ्करं यथा।                |              |
| ब्रह्माणीमव             | सावित्री यथा पष्टी गुहं तथा ॥               | १२॥          |
|                         |                                             | Sec. 35 1.00 |

क-ग-ङ-व-म = सुप्त

<sup>1.</sup> क-ब-म-मधुरारका। ख-मधुरं रक्ता। घ-मधुरासका।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-संवेदित:। म-संवेजित: कुरुश्रेष्ठ।

क—उपविश्य । घ—उदपस्यश्च दुर्भर्षां पाञ्चालीं ।

| १७] विराटपर्वाण - कीचकवधपर्व                     | १४५ |
|--------------------------------------------------|-----|
| न ते प्रकृतिमान वर्णः कृशा त्वमभिळक्ष्यसे ॥      | २०॥ |
| प्रकाशं यदि वा गुद्धं सर्वमाख्यातुमहिसि ।        |     |
| आचक्व त्वमशेषेण सर्वे विद्यामहं यथा ॥            | २१॥ |
| सुखं वा यदि वा दुःखं शुभं वा यदि वाऽशुभम्।       | . 1 |
| यद्यप्यसुकरं कर्म कृतमित्यवधारय ॥                | २२॥ |
| अहमेव हि ते कृष्णे विश्वास्यस्पर्वकर्मसु ।       |     |
| अहमापत्सु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः ॥       | २३॥ |
| शीद्यमुक्त्वा यथाकामं यत् ते कार्यं विवक्षितम् । |     |
| गच्छ वे शयनायेव यावदन्यो न बुध्यते ॥             | २४॥ |
| वैशम्पायनः—                                      |     |
| सा ळजामाना भीता च अधोमुखमुखी ततः ।               |     |
| नोवाच किञ्चिद्धचनं बाष्पदूषितलोचना ॥             | २५॥ |
| अथात्रवीद् भीमपराक्रमो बली                       |     |
| वृकोदरः पाण्डवमुख्यसम्मतः ॥                      | २६  |
| भीमः—                                            |     |
| प्रवृहि किं ते करवाणि सुन्दरि                    |     |
| त्रियं त्रिये वारणखेळगामिनि ॥                    | २६॥ |
| द्भौपदी—                                         |     |
| अशोच्यता कुतस्तस्या यस्या भर्ता युधिष्ठिरः ।     |     |
| जानन् सर्वाणि दुःखानि किं मां भीमानुष्टच्छंसि ॥  | २७॥ |
| $\mathbf{p}$ -10                                 |     |

| १७] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                  | १४७ |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| निसं पिङ्क्षे विराटस्य त्विय जीवित पाण्डव ॥                   | ३७॥ |
| साऽहं बहूनि दुःखानि गणयामि 1न ते कृते ॥                       | ३८  |
| मत्स्यराजसमक्षं तुं तस्य धूर्तस्य पश्यतः ।                    |     |
| कीचकेन पदा स्पृष्टा का नु जीवेत मादशी।।                       | ३९  |
| एवं बहुविधेर्दुःस्तैः क्विइयमानां च पाण्डव ।                  |     |
| न मां जानासि कौन्तेय किं फलं जीवितेन मे ॥                     | 80  |
| द्रुपदस्य सुता चाहं धृष्टद्युमस्य चानुजा।                     |     |
| अग्निकुण्डात् समुद्भूता नोव्यां जातु घरामि भो ॥               | 88  |
| कीचकं चेन्न हन्यास्त्वं शीवां बद्धा जले म्रिये ।              |     |
| विषमालोड्य पास्यामि प्रवेक्ष्याम्यथवाऽनलम् ॥                  | ४२  |
| आत्मानं नाशयिष्यामि वृक्षमारुह्य वा पते ।                     |     |
| शक्षेणाङ्गं च भेत्स्यामि किं फठं जीवितेन मे ॥                 | ४३  |
| योऽयं राज्ञो विराटस्य कीचको नाम भारत ।                        |     |
| सेनानीः पुरुषव्यात्र स्यालः परमदुर्मतिः ॥                     | 88  |
| स मां सैरन्ध्रिवेषेण वसन्तीं राजवेइमनि ।                      |     |
| नित्यमेवाह दुष्टात्मा भार्या भव ममेति वै ॥                    | ४५  |
| तेनै <sup>2</sup> वमुच्यमानाया <sup>3</sup> वधार्हेणारिसूदन । |     |

<sup>1.</sup> म—कृते न ते।
2. क—वं चीद्यमानाया वधाहेंणारिस्द्रन।
ङ-म—तेनैवसुच्यमानाऽहं वधाहेंणारिस्द्रन।
3. अ—वधाहेंण ममेति वै।

| १४८ महाभारतम्                                | [अ.     |
|----------------------------------------------|---------|
| कालेनेव फलं पकं हृद्यं में विदीर्यते ॥       | ४६      |
| शरणं भव कौन्तेय मा स्म गच्छेर्युधिष्ठिरम्।   |         |
| निरुद्योगं निरामर्षे निर्वीर्थमरिनन्दनम् ॥   | 80      |
| मा सा सीमन्तिनी काचिज् जनयेत् पुत्रमीदृशम् ॥ | 8011    |
| विज्ञानामि तवामर्षे बळं वीर्यं च पाण्डव ।    |         |
| ततोऽहं परिदेवामि चाम्रतस्ते महाबल ॥          | 8911    |
| यथा यूथपतिर्मत्तः कुञ्जरष्पाष्टिहायनः ।      |         |
| भूमौ निपतितं विरुवं पद्धामाक्रम्य पीडियेत् ॥ | ४९॥     |
| तथैव च शिरस्तस्य निपास धरणीतले ।             | •.      |
| वामेन पुरुषव्याघ्र मर्दे पादेन पाण्डव ॥      | ५०॥     |
| स चेदुद्यन्तमादिसं प्रातरुत्थाय पश्यित ।     | 14<br>1 |
| कीचकश्रावरीं व्युष्टां नाहं जीवितुमुत्सहे ॥  | 4811    |
| शापितोऽसि मम प्राणैस् सुकृतेनार्जुनस्य च ।   |         |
| युधिष्ठिरस्य पादाभ्यां यमयोर्जीवितेन च ॥     | 4२॥     |
| यत् कीचकवधं नाद्य प्रतिजानासि भारत ॥         | 43      |
| भ्रातरं च विगहिस्य ज्येष्ठं दुर्सूतदेविनम् । |         |
| यस्यास्मि कर्मणा प्राप्ता दुःखमेतदनन्तकम् ॥  | 48      |
| को हि राज्यं परित्यज्य सपुत्रपञ्चबान्धवम् ।  |         |
| प्रव्रजेत महारण्यम् अजिनैः परिवारितः ॥       | ५५      |
|                                              |         |

| १७]                     | विराटपर्वेणि - कीचकवधपर्व                | १४९ |
|-------------------------|------------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> यदि निष्कस | तहस्राणि यचान्यत् सारवद्धनम् ।           |     |
| सायं प्रातरदे           | विष्यद् अपि संवत्सरायुतम् ॥              | ध ह |
| रुक्मं हिरण्यं          | वासांसि यानं युग्यमजाविकम् ।             |     |
| अश्वाश्च रथर            | सङ्घाख्य न जातु क्षयमात्रजेत् ॥          | 40  |
| सोऽयं द्यूतप्र          | वादेन <sup>2</sup> श्रियश्चाप्यवरोपितः । |     |
| तूष्णीमास्ते र          | पथा मूढस् स्वानि कर्माण्यचिन्तयन् ॥      | 46  |
| पुरा शतसह               | स्राणि दन्तिनां हेममालिनाम्।             |     |
| यं यान्तमनुष            | पानित सा सोऽयं द्यूतेन जीवति ॥           | ५९  |
| तथा श्रतसह              | स्राणि स्रीणाममिततेजसाम् ।               |     |
| उपासते स्म              | राजानम् इन्द्रप्रस्ये युधिष्ठिरम् ॥      | ξo  |
| शतं दासीस               | हस्राणां यस्य नित्यं महानसे ।            |     |
| पात्रहस्तं दिव          | गरात्रम् अतिथीन् भोजयत्युत ॥             | ६१  |
| एष निष्कस               | ह्साणि दस्वा प्रातर्दिनेदिने ।           |     |
| द्युतजेन हान            | र्थेन महता समुपाश्रितः ॥                 | ६२  |
| एनं सुस्वरस             | म्पन्ना <sup>3</sup> बह्वस्तृतमागधाः ।   |     |
| 1 77-27                 | निकारमहामाणि हार्न हरूपस्य भारत ।        |     |

<sup>1.</sup> म-यदि निष्कसहस्राणि शतं रुक्मस्य भारत। एकः पणोभवेद् द्यूते बहून् मासान् परन्तप । '[अधिकः पाठः]
2. क—श्रिया पर्यवरोपितः । ख-च-म—श्रियश्रवावरोपितः ।

छ-श्रिया चैव वियोजितः।

<sup>3.</sup> ड-सर्वकामैरपस्थिताः।

<sup>1.</sup> क-ख-म - ऽनाथान्। घ-- ऽनाथानर्धरातेषु।

<sup>2.</sup> क-ख-म-निरर्य। छ-दुर्गति।

<sup>3.</sup> क-ख-ड-म-विदितो।

| १५२                             | महाभा <b>रतम्</b>                 | [अ. |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----|
| ऋध्यन्तीं मां च स               | म्प्रेक्य पर्यशङ्कत मां त्वयि ॥   | ८०॥ |
| वैशम्पायनः—                     |                                   |     |
| तस्यां तथा ब्रुवन्त्य           | तु भीमो भीमपराक्रमः।              |     |
|                                 | ां संरम्भाद्रक्तलोचनः ॥           | ८१॥ |
| ज्ञात्वा तु रुपितं भ            | ीमं द्रौपदी पुनरत्रवीत् ॥         | ८२  |
| द्रौपदी-                        |                                   |     |
| <sup>1</sup> शोके यौधिष्ठिरे म  | ामा नाहं जीवितुमुत्सहे ॥          | ८२॥ |
| यस्तु देवान् मनुष्य             | ांश्च सर्वानेकरथोऽजयत्।           |     |
| सोऽयं राज्ञो विरा               | टस्य कन्यानर्तनको युवा ॥          | ८३॥ |
| <sup>2</sup> आस्ते वेषप्रतिच्छा | त्रः कन्यानां परिचारकः ॥          | <8  |
| योऽतर्पयदमेयात्मा               | खाण्डवे हञ्यवाहनम् ।              |     |
| सोऽन्तःपुरगतः प                 | र्थः कूपेऽग्निरिव संवृतः ॥        | 64  |
| यस्माद्भयममित्राणां             | सदैव पुरुषर्भात् ।                |     |
| स लोकपरिभूतेन व                 | वेषेणास्ते धनञ्जयः ॥              | ८६  |
| यस्य ज्यातलनिर्वोष              | वात् समकम्पन्त शतवः।              |     |
| षण्डरूपं वहन्तं तं              | गीतं नृत्तं च लम्बनम् ॥           | 60  |
| कुर्वन्तमर्जुनं दृष्ट्वा        | न मे स्वास्थ्यं मनो व्रजेत् ॥     | ८७॥ |
| स्त्रियो गीतस्वनात्             | तस्य मुदिताः पर्युपासते ॥.        | ટડ  |
| 1. अ-च-इदमर्ध न                 | तिस्त । $2$ . म $-$ इदभर्घ नास्ति | r)  |

| १७]                    | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                   | १५३                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| किरीटं सूर्यस          | तङ्काशं यस्य सूर्धन्यशोभत ।                |                                                          |
| वेणीविकृतके            | शान्तस् सोऽयमद्य धनञ्जयः ॥                 | ८९                                                       |
| यस्मित्रह्माणि         | । दिन्यानि <sup>1</sup> सुबहूनि महात्मनि । |                                                          |
| आधारसर्वा              | विद्यानां स धारयति कुण्डले ॥               | ९०                                                       |
| यं वै राजस             | हस्राणि तेजसाऽप्रतिमं मुवि ।               |                                                          |
| समरे नाति              | वर्तन्ते वेलामिव महोर्मयः ॥                | ९१                                                       |
| <sup>2</sup> यस्य सा र | थनिर्घोषात् समकम्पत मेदिनी ।               | 20                                                       |
| सपर्वतवनाव             | तशा सहस्थावरजङ्गमा ॥                       | ९२                                                       |
| यस्मिञ्जाते म          | महेष्वासे कुन्त्याः प्रीतिरवर्धत ।         |                                                          |
| न स शोर्घा             | ते मामद्य भीमसेन तवानुजः ॥                 | ९३                                                       |
| -                      | ङ्कारैः कुण्डलैः परिपादुकैः।               |                                                          |
| कम्बुपाणि त            | तथा यान्तं दृष्ट्वा सीदिति मे मनः ॥        | 48                                                       |
|                        | केशान्तं भीमधन्वानमर्जुनम् ।               |                                                          |
| कन्यापरिवृह            | तं दृष्ट्वा शोकं गच्छित में मनः ॥          | ९५                                                       |
| यदा होनं प             | रिवृतं कन्याभिर्देवरूपिणम् ।               |                                                          |
|                        |                                            | <ul> <li>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</li></ul> |

<sup>1.</sup> क-ख-ग-च-म-समस्तानि घ-सर्वाणि च

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-घ-छ-सोऽयं राज्ञो विराटस्य कन्यानर्तनको युवा। आस्ते वेषप्रतिच्छन्नः कन्याना परिचारकः॥

| १५४                                    | महाभारत <b>म्</b>                       | [अ.   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| प्रच्छन्नमिव मातङ्गं प                 | रिपूर्ण करेणुभिः ॥                      | ९६    |
| मात्स्यं पार्थं च गायन                 | तं विराटं समुपस्थितम् ।                 |       |
| पइयामि खीवु मध्यस्थं                   | दृष्ट्या मुह्यति मे मनः ॥               | 9.0   |
| <sup>1</sup> न चैनमार्था जानाति        | कृच्छ्रं प्राप्तं धनञ्जयम् ।            |       |
| अजातशत्रुं कौरव्यं म                   | मं तं चूतदेवने ॥                        | ९८    |
| ऐन्द्रवारुणवायव्यब्रह्मा               | मेयेश्च वैष्णवैः ।                      |       |
| अमीन् सन्तर्पयन् पा                    | र्थस् <sup>2</sup> सर्वाञ्चैकरथोऽजयत् ॥ | ९९    |
| दिव्यैरक्षे <sup>3</sup> रचिन्त्यात्मा | सर्वशत्रुनिबर्हणः ॥                     | ९९॥   |
| दिव्यं गान्धवेमखं च                    | वायव्यमथ वैष्णवम् ।                     |       |
| ब्राह्मं पाशुपतं चैव स्थ्              | णाकर्णं च दर्शयन्।।                     | 80011 |
| पौलोमान् कालकेयांश्च                   | इन्द्रशत्रून् महासुरान् ।               |       |
| निवातकवचैस्सार्घ घो                    | रानेकरथोऽजयत् ॥                         | १०१॥  |
| सोऽन्तःपुरगतः पार्थः                   | कूपेऽग्निरिव संवृतः ॥                   | १०२   |
| कन्यापुरगतं दृष्ट्वा गोहे              | रेष्विव महर्षभम् ।                      |       |
| स्त्रीवेषविकृतं पार्थं कुन             | तीं गच्छति में मनः॥                     | १०३   |
| यस्बीभिर्नित्यसम्पन्नो                 | रूपेणास्त्रेण मेधया ।                   |       |
|                                        |                                         |       |

<sup>1.</sup> ख-ड-म---तृनमार्यां न जानाति ध---नृनं महानसवतं 2. क-ख-व-ड-म--सर्वशतुनिवर्हणः 3. क-ख-व-च-रमेयाःमा सर्वाश्चेकस्थोऽजयत्।

| १७] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                    | १५५    |
|-------------------------------------------------|--------|
| सोऽश्वबन्धो विराटस्य पदय कालस्य पर्ययम् ॥       | 808    |
| राजकन्याश्च वेदयाश्च विज्ञां दुहितरश्च याः।     |        |
| सर्वास्सारयुता नार्यो दामग्रन्थिवशं गताः ॥      | و ه دم |
| प्रेज्यकर्मणि तं दृष्टा शोचामि विल्पामि च ॥     | १०५॥   |
| विराटमुपातिष्ठन्तं दशेयन्तं च वाजिनः।           |        |
| अभ्यकीर्यन्त बृन्दानि दामप्रन्थिमुदीक्षितुम् ॥  | १०६॥   |
| विनयन्तं जवेनाश्वान् मत्स्यराजस्य पञ्चतः ॥      | 800    |
| किं नु मां मन्यसे पार्थ सुखितेति परन्तप।        |        |
| तथा दृष्ट्वा यवीयांसं सहदेवं युधाम्पतिम् ॥      | १०८    |
| तं दृष्ट्वा गोषु गोसङ्ख्यं वत्सचमिक्षितीशयम्।   |        |
| दुःखशोकपरीताङ्गी पाण्डुभूताऽस्मि पाण्डव ॥       | 800    |
| सहदेवस्य वृत्तानि चिन्तयन्ती पुनः पुनः ।        |        |
| न पद्रयामि महाबाहो सहदेवस्य दुष्कृतम् ॥         | 880    |
| यस्मिन्नेवंविधं क्वेशं प्राप्नुयात् सत्यविकमः । |        |
| दूयामि भरतश्रेष्ठ दृष्ट्वा ते भ्रातरं प्रियम् ॥ | 888.   |
| गोषु गोवृषसङ्काशं मात्स्येनाभिसमीक्षितम् ।      |        |
| संरब्धतररक्ताक्षं गोपालानां पुरोगमम् ॥          | ११२    |
| विराटमभिनन्दन्तम् अथ मे भवति ज्वरः ॥            | 11211  |

| ११३॥ |
|------|
| ११४॥ |
| ११५॥ |
| ११६  |
| ११७  |
| ११८  |
|      |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥

॥ ४६॥ कीचकवधपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

[अस्मिन्नध्याये ११८ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-ऽवबोद्धव्यः।

<sup>2.</sup> क-ख-ड-म-विष्ठितम्। (घ) निष्ठितम्।

<sup>\*</sup>ख—एकभर्ता तुं या नारी सा दुःखेनैव वर्तते । पञ्च मे पतयस्मन्ति मम दुःखमनन्तकम्॥

## ा। अष्टादशोऽध्यायः ॥

द्रौपद्या भीमं प्रति स्ववैभवानुसारणेन परिशोचनपूर्वकं कीचक-हनमचोदना॥ १॥

द्वीपदी—
अहं सैरिन्धिवेषेण वसन्ती राजवेइमिन ।
वशगाऽस्मि सुदेष्णाया द्यक्षधूर्तस्य कारणात् ॥
विक्रियां पश्य मे तीत्रां राजपुत्र्याः परन्तप ।
आसे कालमुपासीना सर्वदुःखसहा पुनः ॥
अनित्याः खल्ज मत्यीनाम् अर्थाश्च व्यसनानि च ।
इति मत्वा प्रतीक्षामि भर्तॄणामुदयं पुनः ॥
य एव हेतुर्भवति पुरुषस्य जयावहः ।
पराजये च हेतुस्स इति च प्रतिपालये ॥
४ दस्ता याचन्ति पुरुषा हत्वा वध्यन्ति चापरे ।
मानयित्वा वि मान्यन्ते परैरिति च मे श्रुतम् ॥
५ त दैवस्यातिभारोऽस्ति न दैवस्यातिवर्तनम् ।
इति वि सत्वाऽऽगमं भूयो विवस्य प्रतिपालये ॥

<sup>1.</sup> क-ड-च-म--ऽवमन्यन्ते । ख-च मान्यन्ते नरा दैवविपर्यये ।

<sup>2.</sup> ख—मत्वा गांते भूयी दैवस्य । भ—मत्वा गांते भूयो दैवस्यति च पालये ।

<sup>3.</sup> अ—न दैवं प्रतिपाछये

<sup>1.</sup> **ख**—जयं 2. अ-क-घ-इ-म-स्ततेव

<sup>3.</sup> ख-च-सहा दैवागमे।

<sup>4.</sup> ड-म वर्णावकाशमपि। क वर्णावसादमीपि। ध वर्णापकर्षमपि।

<sup>5.</sup> क-ख-घ-ड-म-त्वमेव भीम जानीचे यनमे पार्थ।

| १८] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                          | १५९ |
|-------------------------------------------------------|-----|
| साऽहं दासीत्वमापन्ना न शानित मनसा लभे ॥               | १५  |
| <sup>1</sup> न तहैवादृते मन्ये यत पार्थो धनञ्जयः।     |     |
| भीमधन्वा महारङ्गे चास्ते शान्त इवानलः ॥               | १६  |
| अशक्या वेदितुं पार्थ प्राणिनां वे गतिनेरै: ।          |     |
| विनिपातिममं पद्य युष्माकमविचिन्तितम् ॥                | १७  |
| यस्या मम मुखप्रेक्षा यूयमिन्द्रसमास्सदा ।             |     |
| सा वैप्रेक्षे मुखमन्यासाम् अवराणां वरा सती ॥          | १८  |
| पदय पाण्डव मेऽवस्थां यथा नाहीमि वै तथा।               |     |
| युष्मासु व्रियमाणेषु पाञ्चालेषु च <sup>3</sup> भारत ॥ | 86  |
| यस्यास्सागरपर्यन्ता पृथिवी वशवर्तिनी ।                |     |
| आसीत् साऽद्य सुदेष्णायाः पाञ्चाली वशवर्तिनी ॥         | २०  |
| यस्याः पुरस्सरा आसन् पृष्ठतश्चानुगामिनः ।             |     |
| साऽहमद्य सुदेष्णायाः पश्चाद्यामि भयार्दिता ॥          | २१  |
| इदं हि दुःखं कौन्तेय ममा सीचन्निवोध तत् ॥             | २१॥ |
| या न जातु स्वयं पिङ्क्षे गालोन्मर्दनमात्मनः ।         |     |

<sup>1.</sup> क-च-म-न दैविकमिदं। क-च-न दैवीकमिदं। ख-घ--तदैविकमिदं। 2. अ-च-प्रेक्ष्य।

<sup>3.</sup> ख-च-म-मानद। 4. क-ख-घ-च-म-सहां निबोध।

ख-ड-सम्राड्डे वर्णकः सकृतो न वा। घ-च-म-सम्राड्डे ।

| १९] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                        | १६१ |
|-----------------------------------------------------|-----|
| अभाग्याऽहमपुण्याऽहं नित्यदुःखा च विक्रवा ।          |     |
| <sup>1</sup> पापे निपतितायाश्च किं फलं जीवितेन मे ॥ | ३०॥ |
| वैशम्पायनः—                                         |     |
| <sup>2</sup> ततस्तस्याः करौ पीनौ किणबद्धौ घृकोदरः । |     |
| मुखमानीय वेपन्त्या रुरोद परवीरहा ॥                  | ३१॥ |
| तौ गृहीत्वा च कौन्तेयो बाष्पमुतसृज्य वीर्यवान् ।    |     |
| ततः परमदुःखार्त इदं वचनमत्रवीत् ॥                   | ३२॥ |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्ककायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ ॥ ४६॥ कीचकवधपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ [अस्मिनध्याये ३२॥ स्त्रोकाः]

## ॥ एकोनविंशोऽध्यायः ॥

द्रौपदीभीमसंवादः ॥ १॥ द्रौपद्या भीमं प्रति हठात् कीचकसंहारची-दना ॥ २ ॥

भीमः-

शृष्टु भद्रे वरारोहे कोधात् तत्र तु चिन्तितम् । त्वां वे सभागतां द्वष्टा मात्स्यानां कदनं महत्।।

1. क-ख-घ-ङ-म-पापेन पातितायाश्च।

<sup>2.</sup> ख-ड-च-म-इत्यस्मै दर्शयामास किणबद्धौ कराबुभौ। [अधिक: पाट:]

म—'तं ध्याखा' इत्यारम्य अर्घाष्टकं नास्ति। 'तदहं तस्य' इत्यादि वर्तते।

<sup>2.</sup> क-ख-व-ङ-स्थित एवासि। च-स्थितो धर्मस्य।

अ—यञ्च राष्ट्रात् प्रच्यवनं कुरूणामविधिश्च यः । अ—यस्य राष्ट्रात् प्रच्यवनं कुरूणामेव निश्चितम् । च—राज्यात् ।

<sup>4.</sup> ख-च-मवधश्च यः। घ-मवधार्य सः।

| १९] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                     | १६३  |
|--------------------------------------------------|------|
| दुइशासनचतुर्थीनां यच मे न हृतं शिरः ॥            | 4    |
| तन्मां दहति कल्याणि हृदि शल्यमिवार्पितम् ॥       | 611  |
| अपि चान्यद्वरारोहे सारिष्यसि वचो मम ॥            | 4    |
| पुण्ये तीरे सरस्वत्या यत् प्रतिष्ठाम सङ्गताः ।   |      |
| तत्राह्मत्रवं छुष्णे सर्वेक्केशाननुसारन् ॥       | १०   |
| न चाहमत्र गच्छेयं धर्मराजं युधिष्ठिरम् ।         |      |
| धनञ्जयं च पाञ्चाछि माद्रीपुत्रौ च भ्रातरौ ॥      | ११   |
| कृत्वैतां च मितं कृष्णे युधिष्ठिरमगईयम् ॥        | 3311 |
| परुषं वचनं श्रुत्वा मम धर्मात्मजस्तदा ।          |      |
| हीमान् वाक्यमहीनार्थं ब्रुवन् राजा युधिष्ठिरः ॥  | १२॥  |
| सर्वानन्वनयद्भातृन् मुनेधौंन्यस्य पर्यतः ॥       | 8 3  |
| मा रोदी राज्ञि छोकानां सर्वागम¹गुणान्विते ।      |      |
| रक्षितव्यं सदाऽस्माभिस् सत्यमप्रतिमं मुवि ॥      | 88   |
| अनुनीतेषु चासासु अनुनीता त्वमप्यसि ।             |      |
| माऽधर्मतो वचः कृष्णे क्रोधजं समुदाहर ॥           | १५   |
| इमं चोक्तमुपालम्मं त्वया राजा युधिष्ठिर: ।       |      |
| श्रृणुयाद्यदि कल्याणि कृत्स्नं जहात् स जीवितम् । | । १६ |
| धनञ्जयो वा सुश्रोणि यमौ चापि सुमध्यमे ।          |      |
| लोकान्तरगतेष्वेषु नाहं शक्ष्यामि जीवितुम् ॥      | ₹ ७  |
|                                                  |      |

<sup>1.</sup> अ- $\mathbf{e}$ - $\mathbf{e}$ - $\mathbf{e}$ - $\mathbf{h}$ - $\mathbf{g}$ - $\mathbf{g}$ - $\mathbf{h}$ - $\mathbf{g}$ - $\mathbf{g}$ - $\mathbf{h}$ - $\mathbf{g}$ -

<sup>1.</sup> म-इतः अर्धद्वयं नास्ति।

<sup>2.</sup> अ-ब-वैदेहि। ख-वैदर्भि। ङ-वैदेवी।

| १९] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                     | १६५  |
|------------------------------------------------------------------|------|
| सत्येन ते शपे चाहं भविता नान्यथेति ह ॥                           | २६॥  |
| सर्वासां परमस्त्रीणां प्रामाण्यं कर्तुर्महसि ।                   |      |
| सर्वेषां च नरेन्द्राणां मूर्प्नि स्थास्यसि भामिनि ॥              | २७॥  |
| भर्रभक्तया च वृत्तेन भोगान् प्राप्स्यसि <sup>1</sup> दुर्ठभान् । |      |
| <sup>2</sup> पूर्णायां तु प्रतिज्ञायां महान्तं भोगमाप्रुयाः ॥    | २८॥  |
| गुरुभर्रुकृतं ज्ञात्वा राज्ञां मूर्त्रि स्थिता भवेः ॥            | २९   |
| द्वीपदी—                                                         |      |
| <sup>3</sup> आर्तप्रलापा कौन्तेय न राजानमुपालमे ॥                | २९॥  |
| च्यतीतं कथयित्वा ⁴िकं भीमसेन महाबल ।                             |      |
| इदं तु दुःखं कौन्तेय ममासह्यं निबोध तत् ॥                        | ३०॥  |
| योऽयं राज्ञो विराटस्य सृत्पुत्रस्तु कीचकः ।                      | •    |
| स्यालो नाम प्रवादेन भोजस्त्रैगर्तदेशजः ॥                         | 3811 |
| यक्तधर्मी नृशंसश्च सर्वार्थेषु च बहुमः ।                         |      |
| नित्यमेवाह दुष्टात्मा भार्या मे भव शोभने ॥                       | ३२॥  |
| अविनीतस्मुदुष्टात्मा मामनाथेति चिन्तयन् ॥                        | ३३   |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-भामिनि।
2. ख-घ-च-म-यातायां तु।
3. क-म-आर्तप्रलापात्। ख-स्वात्मानं प्रकृषे चृाहं।
घ-आर्तप्रलापेः कामं ते।
4. अ-तं

| १९] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                     | १६७   |
|--------------------------------------------------|-------|
| एवमुक्तस्तु दुष्टात्मा प्रहस्य स्वनवत् ततः ।     |       |
| न तिष्ठति स्म सन्मार्गे न च धर्मै बुभूषति ॥      | ४३    |
| पापात्मा पापकारी च कामरागवशानुगः।                |       |
| अविनीतश्च दुष्टात्मा प्रलाख्यातः पुनः पुनः ॥     | 88    |
| दर्शने दर्शने दुःखं तदा जद्यां च जीवितम् ॥       | 8811  |
| धर्मे प्रयतमानानां महान् धर्मी निशब्यति ।        |       |
| समयं रक्षमाणानां दारा वो न भवन्ति च ॥            | 8411  |
| भायीयां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता।        |       |
| प्रजायां रक्ष्यमाणायाम् आत्मा भवति रक्षितः ।।    | 8811  |
| वदतां वर्णधर्माश्च ब्राह्मणानां च मे श्रुतम्।    |       |
| क्षत्रियस्य सदा धर्मी नान्यो दस्युनिवईणात् ॥     | 8011  |
| पइयतो धर्मराजस्य कीचको माऽन्वधावत ।              |       |
| तव चैव समक्षं वै भीमसेन महाबल ॥                  | 8511, |
| त्वया चाहं परिवाता तस्माद्भीम जटासुरात्।         |       |
| जयद्रथं तथैव त्वम् अजैपीभ्रीतृभिस्सह ॥           | 8911  |
| जहीममपि पापिष्ठं योऽसौ मामवमन्यते ।              |       |
| कीचको <sup>1</sup> राजवित्रस्यं शोककुन्मम भारत ॥ | 4011  |
| की चकं कामसन्तप्तं भिन्धि कुम्भमिवाइमिन ।        |       |
| यो निमित्तमनर्थानां बहूनां मम भारत ॥ .           | 4911  |

<sup>1.</sup> क-इ-म-राजवाह्यस्याच्छोक।

| तं चेज्जीवन्तमादित्यः प्रातरभ्युद्यिष्यति ।                      |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| विषमालोड्य पास्यामि कीचको मा वशं नयेत् ॥                         | ं ५२॥ |
| श्रेयो हि मरणं मन्ये भीमसेन तवाप्रतः ॥                           | ५३    |
| वैशम्पायनः—<br>इत्युक्तवा प्रारुदत् कृष्णा भीमस्योरसि संश्रिता ॥ | ५३॥   |
| भीमश्च तां परिष्वज्य महत् सान्त्वं प्रयुज्य च ।                  |       |
| कीचकं मनसाऽगच्छत सुकिणी परिसंछिहन ॥                              | 4811  |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकोनविंकोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५४॥ श्लोकाः]

## ॥ विंशोऽध्यायः ॥

द्वीपद्या भीमवचनात् कीचकं प्रति नर्तनशास्त्राया उभयोः समागमे सङ्केतस्थानस्विनिर्धारणेन रात्नौ तसागमनम् ॥ १ ॥ भीमेन कीचकागमनात् पूर्वमेव नर्तनागारमेस्य शय्यायां शयनम् ॥२॥ पश्चात् समागतेन कीचकेन भीमं प्रति द्वीपक्षीबुद्धवा संस्पर्शनपूर्वकं सम्भाषणम् ॥ ३ ॥ भीमेन नियुद्धन कीचकमारणम् ॥ ४ ॥ पश्चात्त्रेपद्या समाह्वानादुपकीचकानां तस समागमनम् ॥ ५ ॥

भीमः— तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे । अद्यैनं <sup>1</sup>निहनिष्यामि कीचकं सह बान्धवैः ॥

1. क-ख-ध-म-सुद्धि।

| २०] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                                       | १६९ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अस्याः प्रदोषे शर्वर्याः कुरुष्वानेन सांविदम् ।<br>दुःखं शोकं च निर्ध्य याज्ञसेनि ग्रुचिस्मिते ॥                   | २   |
| यदेतन्नतेनागारं मत्स्यराजेन कारितम् ।<br>दिवाऽत कन्या नृत्यन्ति रात्रौ यान्ति स्वकं गृहम् ॥                        | ą   |
| तत्रास्ति शयनं भीर दढाङ्गं सुप्रतिष्ठितम् ।<br>तत्रैनं दशियण्यामि पूर्वप्रेतान् पितामहान् ॥                        | 8   |
| <sup>1</sup> त्वदर्शनसमुत्थेन कामेनाकुछितेन्द्रियम् ॥                                                              | 811 |
| सङ्केतं सूतपुत्रस्य कारयस्व शुभानने ।<br>यथा परे न पश्येयुः कुर्वन्ती तेन संविदम् ॥                                | 411 |
| तथा कुरुष्व कल्याणि यथा सन्निहितो भवेत् ॥<br>वैशम्पायनः—                                                           | ६   |
| तत्र तौ कथयित्वा तु बाष्पमुतसुज्य दुःखितौ ॥                                                                        | ٩II |
| <sup>2</sup> भीमस्य च प्रतिज्ञां तां कीचकस्य वधे तदा ।<br><sup>3</sup> विदित्वा द्रौपदी तत्र प्रविवेश पुनर्गृहम् ॥ | ७॥  |
| रात्रिशेषं तद्व्यमा धारयामास वै हृदि ॥<br>तस्यां रजन्यां व्युष्टायां प्रातरुत्थाय कीचकः ।                          | ૮   |
| गत्वा राजकुळायैव द्रौपदीमिदमत्रवीत् ॥                                                                              | ٩   |

<sup>1.</sup> म—इदमर्थं नास्ति । 2. क-ख-घ-ड-म—भोमेन च प्रतिज्ञाते । 3. क-ख-घ-ड-म—द्वीपदी च सुदेग्णायाः ।

| १७०                          | महाभारतम्                               | [अ.  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------|
| कीचकः—                       |                                         |      |
| यत् वाऽहं पइयतो              | राज्ञो ह्यनुधावनमाचरम् ।                |      |
| न कञ्चि <sup>1</sup> समसे ना | पम् अभिपन्ना बलीयसा ॥                   | 80   |
| प्रवादेनेह मात्स्याना        | म् अयं राजेति चोच्यते ।                 |      |
| अहमेव हि राजा व              | मै मात्स्यानां वाहिनीपतिः ॥             | 88   |
| सा सुखं प्रतिपद्यस्व         | दासो भीर भवामि ते।                      |      |
| न ह्यहं त्वामृते भीर         | विरं जीवितुमुत्सहे ॥                    | १२   |
| अहन्यहानि सुश्रोणि           | शतनिष्कं द्दामि ते ।                    |      |
| दासीशतं च ते दश              | ां दासानामपि चापरम् ॥                   | १३   |
| रथाश्चाश्वतरीयुक्तास         | सन्तु ते भीर सङ्गमे ॥                   | १३॥  |
| सैरन्ध्री—                   |                                         |      |
| एतन्मे वचनं सत्यं            | प्रतिपद्यस्य कीचक ।                     |      |
| न ते सखा वा आ                | ता वा जानीयात् सङ्गमं मया ॥             | 8811 |
| अनुबोधादनर्थस्याद            | ् अयशश्च महद्भवेत् ।                    |      |
| अनुबोधाद्धि भीताऽ            | सि गन्धर्वाणां यशस्विनाम् ॥             | 8411 |
| एतन्मे प्रतिजानीहि           | ततोऽहं वशगा <sup>2</sup> तव ॥           | १६   |
| कीचकः—                       |                                         |      |
| एवमेतत् करिष्यामि            | । यथा सुश्रोणि भाषसे ॥                  | १६॥  |
| 1. <b>ਲ-ਸ</b> —ਲੁਪਰੇ ਮੈਤ     | ास । म <del>च लक्ष</del> ये नाश्मक्षि । |      |

<sup>1.</sup> अ-घ-छभते सेनाम्। म -च क्रभसे नाथमभि।

<sup>2.</sup> क-ख-च-म**-**ऽभवम्।

| יו ה פי      | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                    | 0. 6 |
|--------------|---------------------------------------------|------|
| २०]          | विराटपवाण - काचकवधपव                        | 808  |
| एकोऽहमाग     | ामिष्यामि शून्यमावसर्थं तव ।                |      |
| समागमाथ      | रम्भोरु त्वया मद्नद्पितः ॥                  | १७॥  |
| यथा त्वां न  | नावबुध्येरन् गन्धर्वास्तूर्यवर्चसः ॥        | १८.  |
| सै रन्ध्र    | 1-                                          |      |
| यदिदं नर्तन  | गागारं मात्स्यराजेन कारितम्।                |      |
| दिवा तु क    | न्या नृत्यन्ति रात्रौ यान्ति स्वकं गृहम्।।  | 88   |
| निशायां त    | त्र गच्छेथा गन्धर्वास्तन्न जानते ।          |      |
| तल दोषः      | परिहृतो भविष्यति न संशयः ॥                  | ₹0.  |
| एकस्सन् न    | र्तनागारं रात्रौ सङ्केतमावज ।               |      |
| तत्राहं वश   | गा तुभ्यं भविता नात्र संशयः ॥               | २१   |
| कीचक         | -                                           |      |
| तथा भद्रे    | करिष्यामि यथा त्वं भीरु 1मन्यसे ॥           | २१॥  |
| एकस्सन् न    | ार्तनागारम् आगमिष्यामि <sup>2</sup> शोभने । |      |
| समागमार्थ    | ी सुश्रोणि शपे च सुकृतेन मे ॥               | २२॥  |
| यथा त्वां    | नावबुध्यन्ते गन्धर्वा वरवर्णिनि ।           |      |
| सत्यं ते प्र | तिजानामि गन्धर्वभयो न ते भयम् ॥             | २३॥  |
| *अलङ्करिष्य  | गम्यद्याहं त्वत्समागमनाय वै ॥               | २४   |
|              |                                             |      |

<sup>1.</sup> क-ख-च-म-वश्यसि । घ-भाषसे । 2. क-ख-घ-च-म-भामिन ।

ख—वासांसि च विचित्राणि मनोज्ञानि तवापि च ।
 यथा मां न त्यजेथारःवं तथा रंस्ये त्वया सह ॥
 द्रौपदी—
 तथा चेदप्यहं सूत दर्शियव्यामि ते सुखम् ।
 यञ्चानुभूतं भवता जन्मप्रभृति कीचक ॥ [अधिकः पाटः]
 अ-क-ड-व—तस्य ।

| २०]                | विराटपर्वाणे - कीचकवधपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७३   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| •                  | शान्ता कीचकस्य कृतो मया ।<br>गारे यथा चोक्तं नर्र्षभ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३२    |
|                    | बद्धः कामेन च बलात्कृतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| शुन्यं स नतेन      | गगारम् आगमिष्यति सूतजः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹₹.   |
| एको निश्चिम        | हाबाहों कीचकं तं निष्द्य ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३३॥   |
| तं सूतपुत्रं को    | न्तेय कीचकं मदद्पितम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| गत्वा त्वं नर्त    | नागारे निर्जीवं कुरु पाण्डव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38II: |
| गर्वितस्सूतपुत्र   | ोऽसौ गन्धर्वानवमन्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| स त्वं प्रहरतां    | ं श्रेष्ठ <sup>1</sup> नाळं नाग इवारुज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3411  |
| आसं दुःखारि        | भेभूताया मम मार्जस्व पाण्डव।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३६    |
| बाहुबीर्यानुरूष    | i च द्रीयाद्य पराक्रमम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                    | ाद्रं ते कुरु मानं कुळस्य च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३७.   |
| भीय:-              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| स्वागतं ते सुव     | हेशान्ते यन्मां वेदयसे प्रियम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| न ह्यस्य कञ्चि     | दिच्छामि सहायं वरवर्णिनि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36    |
| या मे प्रीतिस्त    | वयाऽऽख्याता कीचकस्य समागमे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                    | या श्रीतिस् सा ममासीच्छुचिस्मिते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38    |
| सत्यं भ्रातॄंश्च ! | पुत्रांश्च पुरस्कृत्य शपामि ते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                    | and the same of th |       |

<sup>1.</sup> क-म-नलं नाग इवारजम्। ख-ध-नालं नाग इवोद्धर। अ-कालं नाग इवारजः।

| १७४ महाभारतम्                                                                               | [अ.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| कीचकं निहनिष्यामि वृत्रं देवपतिर्यथा ॥                                                      | 80          |
| प्रसद्ध सूद्यिष्यामि केज्ञवः केज्ञिनं यथा ।<br>रहस्यं वा प्रकाज्ञं वा सूद्यिष्यामि कीचकम् ॥ | ४१          |
| <sup>2</sup> यस्त्वां कामाभिभूतात्मा दुर्छभामभिमन्यते ॥                                     | 8811        |
| अथ चेद्नुबुध्यन्ति सूत्पुत्नं मया हतम् ।<br>निर्मनुष्यं करिष्यामि मत्स्यानामिममालयम् ॥      | <b>૪</b> ૨॥ |
| मया हतांश्चेन्मत्स्यांस्तु धार्तराष्ट्रोऽनुबुध्यते ॥                                        | ४३          |
| दुर्योधनं ततो हत्वा सानुबन्धं सवान्धवम् ।<br>कुरूणामिखळं राज्यं प्रतिपत्स्यामि भामिनि ॥     | 88          |
| नाहं शक्तोऽनुनयितुं कुन्तीपुतं युधिष्ठिरम्।                                                 |             |
| कामं सत्यमुपासीत कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥                                                  | ४५          |
| काममन्ये <sup>3</sup> ह्युपासन्तु विनीतं धर्मचारिणम् ।                                      |             |
| त्वां तु दुः खिमदं प्राप्तां नाहं शक्तोम्युपेक्षितुम् ॥                                     | ४६          |
| निष्टेता भव पाञ्चालि कीचकस्य वधात् पुनः ॥                                                   | ४६॥         |

<sup>1.</sup> अ—प्रहस्य घ—प्रसमं सूद।
2. क-ख-घ-ड-च-म-अहं भद्रे हनिष्यामि कीचकं मदनान्वितम्।
[अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> म—प्युपासन्तु विनीता धर्मचारिणः। क-ख-च-च—विनीता धर्मचारिणः।

|    | २०] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                                   | १७५          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <sup>1</sup> द्वौपदी—<br>कीचकस्य वर्ध भीम यदि जानन्ति नागराः ।                                                 |              |
| E. | त्वया कृतं महाबाहो नाहं जीवितुमुत्सहे ॥                                                                        | ४०॥          |
|    | कथं सत्याच नापेयाद् राजाऽयं मत्कृते प्रभो ।                                                                    |              |
|    | निगृह्वंस्तं तथा भीम कीचकं विनिपातय ॥                                                                          | 8011         |
|    | यथा न कश्चिजानीते सृतपुत्रं त्वया हतम्।                                                                        |              |
|    | तथा कुरुष्व कौरव्य बलवन्नरिमर्दन ॥                                                                             | ४९॥          |
|    | अदृश्यमानस्त्वं तस्य भिन्धि प्राणानरिन्द्म* ॥                                                                  | 40           |
|    | भीमः—                                                                                                          |              |
|    | तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीर भाषसे ।                                                                       |              |
|    | अदृश्यमानस्तस्याहं तमिस्नायां सकुण्डलम् ॥                                                                      | 48           |
|    | नागो बिल्वमिवाक्रम्य पोथयिष्यामि तच्छिरः।                                                                      |              |
|    | अलभ्यामिच्छतस्तस्य कीचकस्य दुरात्मनः ॥                                                                         | 42           |
|    | <sup>2</sup> वैश्वस्पायनः—                                                                                     |              |
|    | एवमुक्त्वा महाबाहुस् तत्र पाण्डवनन्दनः ।                                                                       |              |
|    | <sup>3</sup> अर्धरात्रे तदोत्थाय सत्ववान् भीमविक्रमः ॥                                                         | ५३           |
|    | <ol> <li>क—कथं सत्यमपानीय राजानं मत्कृते प्रभो ।</li> <li>सर्वेषु कोशेषु अतैवाध्यायसमासिद्देश्यते ।</li> </ol> | [अधिकः पाटः] |
|    | 2. ख-मया यदुक्तं पाञ्चाि धर्मराजसुतं प्रति।                                                                    |              |
|    | कोपादते किमन्यतु नानुवर्तेत को नृपम्॥ •  3. अ-क-ध-छ-च-म-अर्धवयं नास्ति।                                        | [अधिकः पाठः] |

<sup>\*</sup> अ-क-इदमधं नास्ति।

| २०] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                       | १७७ |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| त्विय तिष्ठतु तत् सर्वे यथाऽसि खयमागता ॥                           | ६१  |
| नाकस्मान्मां प्रशंसन्ति सदा गृहगतास्त्रियः ।                       |     |
| बलवान दर्शनीयश्च नान्यस्ते सदृशः पुमान् ॥                          | ६२  |
| अहं रूपेण सम्पन्नस् स्नातो भूषणभूषितः ।                            |     |
| नित्यमेव प्रियस्क्षीणां सौभाग्यात् प्रियदर्शनः ॥                   | ६३  |
| रूपस्यास्य मया प्राप्तं फलं कमललोचने ॥                             | ६३॥ |
| भीम:-                                                              |     |
| दिष्टचा त्वं दर्शनीचोऽसि दिष्टचाऽऽत्मानं प्रशंसासि ॥               | ६४  |
| त्वयाऽपीद्रग्गुणा नारी शीलकपसमन्विता ।                             |     |
| अदृष्टपूर्वा पश्येमां यतो जानासि सूतज ॥                            | ६५  |
| <sup>1</sup> द्रक्ष्यसि त्वं मुहूर्तेन यथेमां स्त्रीगुणान्विताम् । |     |
| उपरंस्यसि कामाच शीघं त्वं द्रष्टुमहेसि ॥                           | ६६  |
| एवमङ्गस्य संस्पर्शी न ते दृष्टः कदाचन ॥                            | ६६॥ |
| वैशम्पायनः—                                                        |     |
| इत्युक्त्वा तं महाबाहुर् भीमो भीमपराक्रमः।                         |     |
| समुत्पत्य च कौन्तेयः प्रहस्य च नराधमम् ॥                           | ६७॥ |
| भीमो जमाह केरोषु माल्यवत्सु सुगन्धिषु ॥                            | ६८  |
| गृहीत्वा कीचकं भीमो विरराज महाबल: ।                                |     |
| ी. क-ख-च-ड-च-द्रक्ष्यसे त्वं मुहूर्तेन यथेयं स्त्रीगुणान्विता      |     |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-ड-च-द्रक्ष्यसे त्वं मुहूर्तेन यथेयं क्वीगुणान्विता D-12

| १७८ महाभारतम्                                                              | [अ.       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <sup>1</sup> महावने प्रासकामस् सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥                     | ६९        |
| स केशेषु परामृष्टो बलेन बलिनां वरः।                                        |           |
| आक्षिप्य केशान् वेगेन वाह्वोर्जग्राह पाण्डवम् ॥                            | 90        |
| बाहुयुद्धं तयोरासीत् कुद्धयोर्नरसिंहयोः ।                                  |           |
| वसन्ते वाशिताहेतोर् बलिनोरिव नागयोः ॥                                      | ७१        |
| शार्दूळाविव गर्जन्तौ तार्स्यनागाविबोद्धतौ ।                                | V - 4 - 1 |
| समयत्नौ समक्रोधौ पतितौ भीमकी पकौ ॥                                         | ७२        |
| गजाविव मदोन्मत्तौ गर्जन्तौ पतितौ क्षितौ ।                                  | e massa.  |
| ऋषभाविव वरुमीकं मृद्गन्तौ समविक्रमौ ॥                                      | ७३        |
| ईषदागिळितं <sup>²</sup> चातिकोधाचलपदं स्थितम् ।                            |           |
| कीचको बळवान भीमं जानुभ्यां पातयद्भुवि ॥                                    | 68        |
| पातितो भीमसेनस्तु कीचकेन वलीयसा ।                                          |           |
| उत्पर्पाताथ वेगेन दण्डाहत इवोरगः ॥                                         | 64        |
| स्पर्धया च बलोन्मत्तौ ताबुभौ भीमकीचकौ ।                                    |           |
| निइशब्दं पर्यकर्षेताम् अन्योन्यस्य विनिर्जये ॥                             | ७६        |
| ततस्तद्भवनश्रेष्ठं प्राकम्पत तदा भृशम्।                                    |           |
| तौ क्रोधवशमापन्नावन्यौन्यमभिजन्नतुः ॥                                      | ৩৩        |
| 1. क—गृहीत्वा ग्रासकामस्तु । घ—महावने तु भक्षार्थ ।<br>2. क-घ-ड-च-म—भीमं । |           |

Clare!

| २०] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                       | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तलाभ्यां भीमसेनेन वक्षस्यभिहतो भृशम्।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कीचको रोषताम्राक्षो न चचाल पदात् पदम् ॥            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मुहूर्तमशकत् सोहुं वेगं तस्य महात्मनः।             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कीचको भीमसेनस्य पश्चात् पश्चादहीयत ॥               | ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तं हीयमानं विज्ञाय भीमसेनो महाबलः।                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वक्षस्थानीय वेगेन प्रममाथ विचेतसम् ॥               | ८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्रोधाविष्टो विनिद्धस्य पुनश्चैनं वृकोदरः।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जमाह जयता श्रेष्ठः केरोध्वेव स्थां तदा ॥           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>2</sup> गृहीत्वा कीचकं भीमो विरराज महाबल: 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आमिषार्थे गृहीत्वेव शार्द्लो मृगयूथपम् ॥           | ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पुनश्चातिवलस्तत्र कीचको बलदर्पितः ।                | Service of the servic |
| च्यायच्छन्नेव दुर्धर्षः पाण्डवेन यश्चस्विना ॥      | ८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मुष्टिना भीमसेनेन शिरस्यभिहतो भृशम्।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <sup>3</sup> कीचको वृत्तरक्ताक्षो गतासुरपतद्भुवि ॥ | <b>68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1.</sup> क-ब-म-बली।

<sup>2.</sup> अ-ब-च-म-इदमर्ध नास्ति।

अन्य प्रमुख पाला
 अन्महतोत्खुत्य वेगेन कीचकोरिस वीर्यवान् ।
 जानुभ्यां ताडयामास सोऽपि पादौ प्रगृह्य च ॥
 आमयामास वेगेन ताडयामास च क्षितौ ॥
 अमिोऽपि बळवान् पादौ मोचियत्वोरुविक्रमः।
 उत्त्खुत्य सोर्थ्वमपतत् कीचकत्य शिरोपरि ॥

पूर्वतोऽनुवृत्तम्-

केशे गृहीत्वा चाकृष्य विचकर्ष स सर्वतः॥ हस्तौ गृहीत्वा भीमस्य कीचको बलगवितः। मोचयित्वा केशपक्षं गले जग्राह पाण्डवम् ॥ गृहीतकण्डावन्योन्यं पातयामासत् रणे। हुङ्कारच्छूत्कृतोच्छ्वासा मार्जाराविव कोपिना ॥ कीचकोपरि कौन्तेयः कौन्तेयोपरि कीचकः। अन्योन्यं पातियत्वैवं सुहूर्तं सूतपाण्डवौ॥ प्रनहत्थाय तो वीरावन्योन्यं बाहुशास्त्रिनौ। बाह्युद्धमयुभ्येतामुपतापप्रकोपिता ॥ पादाभ्यां चैव जानुभ्यां सुष्टिभ्यां च परस्परस् ॥ एवं तयोः प्रहरतोर् भीमकीचकयोस्तदा। स्बनस्समभवदाक्षौ विष्कृतितमिवाशनेः॥ लब्धान्तरमथी भीमः पाणिम्यां कीचकं बली। हीयमानं समुद्वीक्ष्य बभक्षालिङ्गय मध्यतः॥ उत्तानं पातथित्वैनं पादाभ्याभुरसि स्थितः। सम्मृज्य पाणिना पांसुं दक्षिणेन हढाकृतिः॥ मुष्टिं गृहीत्वा वेगेन शिरस्यभिजधान ह ॥ मुष्टिना तेन तेनासौ निर्यजिह्नाक्षितारकः। विस्तानमञ्जूले च क्रोशनमहिषवत् खरम्॥

[अधिकः पाठः]

1. क-म-कृष्णाये देशयामास पश्येनं सुञ्जु कासुकस्।

| २०]                     | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                             | १८१        |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                         | महातेजा द्रौपदीं पाण्डुनन्दनः ॥                      | <b>U</b> S |
| भीमः-<br>पद्यैनमेहि     | -<br>पार् <b>चा</b> लि <sup>1</sup> कामकोधकृतागसम् ॥ | ८७॥        |
| प्रार्थयन्ते सु         | केशान्ते ये त्वां शीलसमन्विताम् ।                    |            |
|                         | न्ति ते भीर शेतेऽयं कीचको यथा।।                      | ८८॥        |
| वैशस्पा<br>ज्ञास्य स्टी | यनः—<br>चकं इत्वा गत्वा रोषस्य निष्कृतिम् ।          |            |
|                         | विदा पश्चात् क्षित्रमायान्महानसम् ॥                  | ८९॥        |
|                         | विपनं कृत्वा प्रपूर्य च मनोरथम् ।                    | 6711       |
|                         | इरायने भीमो भीसपराऋमः ॥                              | 0011       |
|                         |                                                      | SOM        |
|                         | यदा मेने गतं भीमं महानसे ।                           | 000        |
|                         | ायित्वा च द्रौपदी योषितां वरा ॥                      | ९१॥        |
| प्रहृष्टा गतस           | ान्त्रासा सभापालानुवाच ह ॥                           | ९२         |
| द्गीपदी-                |                                                      |            |
|                         | हतइशेते गन्धवैः पतिभिर्मम ।                          |            |
| परस्रीकामस              | नितप्तं तदागच्छत पश्यत ॥                             | 83         |
| वैशस्पा                 | _                                                    |            |
| तच्छ्रत्वा भ            | ाषितं तस्या नर्तनागाररक्षिणः ।                       |            |
| सहसेव तद                | । जग्मुर् उल्कामादाय सर्वशः ॥                        | ९४         |
| ⁴तत्र तं नि             | नदं श्रुत्वा कीचकस्य सहोदराः ।                       |            |
| l. ਕਾ–ਕ–ਕ-              | -च-म—कामकोऽयं कताग्रसः ॥                             |            |

<sup>1.</sup> अ-क-ङ-च-म—कामुकोऽयं कृतागसः॥ 2. ख-घ-म—स्वपन्ति। 3. म—अब अर्धेवयं नास्ति। 4. अ-ख-घ-ङ-च-म—इदमर्थं नास्ति

| ततो गत्वाऽथ तद्धेदम कीचकं विनिपातितम् ॥  | 94  |
|------------------------------------------|-----|
| गतासुं दृहशुर्भूमौ रुधिरेण समुक्षितम् ॥  | ९५॥ |
| पाणिपादशिरोहीनं हङ्घा ते विस्मयं गताः ।। | ९६  |
| कास्य प्रीवा क चरणौ क पाणी क शिरः क हक्। |     |
| इति तं सुपरीक्षन्ते गन्धर्वेण इतं तदा ॥  | 90  |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि विशोऽध्यायः॥ २०॥ ॥ ४६ ॥ की चकवधपर्वणि सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ [अस्मिनध्याये ९७ छोकाः]

## ॥ एकविंशोऽध्यायः ॥

आतृवधामितैतेपकीचकैः पाञ्चाख्याः कीचकेन सह चरमविमान-समारोपणेन रमशानपापणम् ॥१॥ द्वौपद्याक्षन्दिननदश्रवणात् पितृवन-सुपागतवता भीमेनोपकीचकानां पञ्चाधिकशतस्य प्रज्ञतापापणम् ॥ २ ॥ भीमेन द्वौपद्याः समाश्वासनेन स्वावासप्रेषणपूर्वकं महानसप्रवेशः॥ ३ ॥

#### वैशाउपायनः

<sup>1</sup>तस्मिन काले समागम्य सर्वे तत्नास्य बान्धवाः । <sup>2</sup>रुरुदुः कीचकं दृष्ट्वा परिवार्योपतस्थिरे ॥ सर्वे संहृष्टरोमाणस् सन्त्रस्ताः प्रेक्ष्य कीचकम् ।

1. ख-तकाले तु । घ-छ-च-म-ततः काले।

2. ङ-तस्य तिश्वधनं श्रुःवा कीचकस्य सहोदराः॥ [अधिकः पाटः]

|                            | २१] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                   | १८३ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - 3<br>- 3<br>- 4<br>- 4   | तथा सर्वाङ्गसम्भुग्नं कूमे स्थल इवोद्धृतम् ॥                                   | ं २ |
|                            | तं हतं भीमसेनेन महेन्द्रेणेव दानवम् ।                                          |     |
| <b>夢</b>                   | कीषकं बलसम्मत्तं दुर्धर्षे येन केन चित्।।                                      | 3   |
|                            | गन्धर्वेण हतं श्रुत्वा कीचकं पुरुषषभम् ।                                       |     |
|                            | संस्कारयितुमिच्छन्तो बहिर्नेतुं प्रचक्रमुः ॥                                   | 8   |
|                            | अपर्यन्नथ ते कृष्णां सूतपुत्रास्समागताः ।                                      |     |
|                            | अदूरादनवद्याङ्गी स्तम्भमा¹छम्ब्य तिष्ठतीम् ॥                                   | 4   |
|                            | समवेतेषु सर्वेषु तानुवाचोपकीचकः ।                                              |     |
|                            | हसान्निव तदाऽमर्पान्निर्दहन्निव चक्षुषा ॥<br>उपकीचकः—                          | Ę   |
|                            | हन्यतां शीघ्रमसती यत्क्वते कीचको हतः ।<br>अथवा नैव हन्तव्या दहातां कामिना सह ॥ | v   |
|                            | मृतस्यापि प्रियं कार्यं सूत्रपुतस्य सर्वथा ।                                   |     |
|                            | इयं हि दुष्टचारित्रा मम भ्रातुरमितिणी ॥                                        | 6   |
|                            | यत्कृते मरणं प्राप्तो नेयं जीवितुमईति ।                                        |     |
|                            | सहेयं दहातां सूता आपृच्छच च जनाधिपम् ॥                                         | 9   |
|                            | हतस्यापि च गन्धर्वैः कीचकस्य प्रियं भवेत् ।।                                   | ९॥  |
| 1440 h<br>1440 h<br>1440 h | वैश्वम्पायनः—<br>ततो विराटमागम्य सृताः प्राञ्जलयोऽज्ञुवन् ॥.                   | १०  |
|                            | 1. क-ख-ङ-म- ভিক্নথ। (ভ) বস্তা।                                                 |     |

| १८४ महाभारतम्                                         | [अ.                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| सूताः—                                                |                       |
| कीषकोऽयं इतइशेते गन्धवैंः कामरूपिभिः ।                |                       |
| सैरन्ध्रया घातितो रात्रौ तं दहेम सहानया ॥             | ११                    |
| मानितास्सास्त्वया राजंस् तदनुज्ञातुमहिसि ॥            | ११॥                   |
| वैशम्पायनः—                                           |                       |
| पराक्रमं तु सूतानां ज्ञात्वा राजाऽन्वमन्यत ।          |                       |
| <sup>1</sup> सैरन्थ्रयास्स्तपुत्रेण सह दाहं जनाधिपः ॥ | १२॥                   |
| ततस्ते समनुज्ञातास् सर्वे तल्लास्य बान्धवाः ।         |                       |
| रुरुदुः कीचकं दृष्ट्वा परिवार्योपतस्थिरे ॥            | १३॥                   |
| आरोप्य कृष्णामथ कीचकेन                                |                       |
| निबध्य केरोषु च पादयोश्च ।                            | erin.<br>Odnina og sk |
| ते चापि सूता वचनैरवोच-                                |                       |
| न्तुद्दिश्य कृष्णामभिवीक्ष्य चैनाम् ॥                 | १४॥                   |
| स्ताः—                                                |                       |
| यस्याः कृतेऽयं निहतो महात्मा                          |                       |
| तस्माद्धि सा कीचकमार्गमेतु ।                          |                       |
| अनर्घसत्वेन सहार्यसन्वा                               |                       |
| गतासुना सुन्दरि कीचकेन ॥                              | 8411                  |
| <b>वैश</b> क्पायनः—                                   |                       |
| ²साऽशेत कृष्णा शयने निबद्धा                           |                       |
| मनस्विनी चैव यशस्विनी च।                              |                       |
| 1. अ-छ-सैरन्ध्री सृतपुत्रेण सह दग्धा जनाधिपः।         |                       |

<sup>–</sup>सरन्धाः सूतपुर –इदमधं नास्ति

| २१]                   | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्वे             | १८५ |
|-----------------------|---------------------------------------|-----|
| 1                     | निवेपमाना विवशा हि दुष्टैस्           |     |
|                       | तत्रैव पर्यङ्कवरे शुभाङ्गी ॥          | १६॥ |
| ह्रियमाणा             | Sथ सुश्रोणी स्तपुत्रैरनिन्दिता ।      |     |
| प्राक् <u>रोशन्न</u>  | थिमिच्छन्ती कृष्णा नाथवती सती ॥       | १७॥ |
| 2द्रौष                | ादी—                                  |     |
| जयो जये               | शो विजयो जयत्सेनो जयद्वलः ।           |     |
| ते मे वाष             | वं विजानन्तु सूतपुत्रा नयन्ति माम् ॥  | १८॥ |
| येवां दुन्दु          | ुभिनिर्घोषो ज्याघोषदश्रूयते महान् ।   |     |
| <sup>3</sup> ते मे वा | घं विजानन्तु सूतपुत्रा नयन्ति माम्।।  | १९॥ |
| येषां ज्या            | तलनिर्घोषो विष्फूर्जितमिवाशनेः।       |     |
| अश्रूयत र             | नहान् युद्धे भीमघोषस्तरस्विनाम् ॥     | २०॥ |
| रथघोषश्च              | बलवान् गन्धर्वाणां तरस्विनाम् ।       |     |
| ते मे वा              | वं विजानन्तु सूतपुत्रा नयन्ति माम् ॥  | रशा |
| येषां धैर्य           | मतुल्यं तु शकस्येव वलं यशः ।          |     |
| राजसिंहा              | इवाञ्यास्ते मां जानन्तु सुदुःखिताम् ॥ | २२॥ |
| arts.                 | पायनः—                                |     |
|                       | कृपणा वाचः कृष्णायाः परिदेविताः ।     |     |
| 1. क-ख-               | घ-ङ-म-विलम्बमाना।                     |     |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-ड-म-विलग्बमाना।
2. ख-म्रतेन सह बदाङ्गी निराशा जीविते तदा।
शमशानाभिमुखं नीता करेणुरिव शैति सा। [अधिकः पाटः]
3. अ-घ-ड-च-म-इदमधं नास्ति

| २१]                    | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                       | 966  |
|------------------------|------------------------------------------------|------|
| तं महासाव              | अमुद्यम्य भ्रामयित्वा च वेगतः।                 |      |
| प्रगृह्याभ्यपर         | तत् सूतान् दण्डपाणिरिवान्तकः ॥                 | 3911 |
| करवेगेन त              | स्याथ न्यप्रोधाश्वत्थिकंग्रुकाः ।              |      |
| भूमौ निपरि             | तेता वृक्षास् सम्भग्नास्तव शेरते ॥             | ३२॥  |
|                        | । सङ्कुद्धं दृष्ट्वा गन्धर्वमागतम् ।           |      |
| _                      | तस्तृतो विषादभयपीडिताः ।                       | 3311 |
| तमन्तकमि               | व ऋदं गन्धर्वभयशङ्किताः ।                      |      |
|                        | था ज्येष्ठं भातरं चोपकीचकाः ॥                  | 3811 |
|                        | चुस्ते विषादभयमोहिताः ॥                        | 34.  |
| उपकी                   | <b>จดา:</b> และดังการ์ การ์รับ ภาษาการ์ เก     |      |
| गन्धर्वो ब             | लवानेति कुद्ध उद्यम्य पादपम्।                  |      |
| प्रबुद्धास्सुम         | हाभागा गन्धर्वास्सूर्यवर्षसः ॥                 | ३६   |
| सैरन्ध्री मु           | च्यतां शीघं भयं नो महदागतम् ॥                  | ३६॥  |
| वैशस्य                 | यन:—                                           | ***  |
| तेऽथ हड्डा             | तमाविद्धं भीमसेनेन पाद्पम्।                    |      |
| विमुच्य द्रै           | पिदीं <sup>1</sup> त्ण प्राद्रवन् नगरं प्रति ॥ | ३७॥  |
| द्रवतस्तांश्च          | सम्प्रेक्य स वजी दानवानिव ।                    |      |
| <sup>2</sup> शतं पञ्जा | धिकं भीमः प्राहिणोद्यमसादनम् ॥                 | ३८॥  |
| 1. क-ख-घ               | -म-बस्ताः।                                     |      |

क-ल-स-म-न्यस्ताः ।
 च -अथ भीमस्समुत्त्रस्य द्ववतां पुरतोऽपतत् ।
 तं तं द्वष्ट्वा भयोद्विमा निश्चेष्टास्समवस्थिताः ॥
 द्वष्ट्वेष शतसंख्याकान् स वज्री दानवानिव ।
 एकेनव महारेण दश सस च विंशतिम् ॥
 विंशज्ञव्वारि पञ्चाशाज् अन्नान स वकोदरः ॥
 अधिकः पाठः ]

ो. अ-च-म-हत्वा

.2. ख-मा खिद्य त्वं याज्ञसेनि पातिवत्यव्रते स्थिता। पातिव्रत्यस्थिता नारीव्रतं रक्षेत् सदाऽऽत्मनः॥ पुरा छी देवरातस्य पतिपीता शिरोमणिः ?। कदाचिद् भर्तृरूपेण रक्षसाऽपहता सती॥ कस्य चित् सरसस्तीरे तां निवेश्य स राक्षसः। तद्वर्तृरूपं सन्त्याच्य रक्षो भ्रत्वा सुदारुणम् ॥ साझा दानेन भेदेन सा यदा नान्वमन्यत । तदा तां पातियत्वा तु भैथुनायोपचक्रभे ॥ ततस्सा वैर्यमास्थाय विवरं न ददौ तदा। ततस्स खङ्गमृत्कृत्य भीषयामास तां सतीम् ॥ साऽपि त्यक्तभया साध्वी प्राणत्यागे सुनिश्चिता। अतिज्ञामकरोत् कृष्णे पातिज्ञत्यपरायणा ॥ आराधितो यदि मया भर्ता में दैवतं महत्। कर्मणा मनसा वाचा गुरवस्तोषिता मया॥ तेन सत्येन योनिर्भे भवत्वद्य शिला रहा। पुवं तया प्रतिज्ञाते तद्योनिस्सा शिळाऽभवत् ॥ अन्तरा नाभिजान्वोर्यत् तत्सर्वं च शिलाऽभवत्। ततस्स खङ्गमुद्धस्य वेगेनास्यादिशरोऽहरत्॥ जया नाम सखी साऽभूत् पार्वत्या नखमांसवत्। तसात् पतिव्रतायाश्च दुःखमव्यं सुखं बहु ॥ [अधिकः पाठः]

| २१] विराटपर्वेणि - कीचकवधपर्वे                  | १८९   |
|-------------------------------------------------|-------|
| गच्छ त्वं नगरं कृष्णे न भयं विद्यते तव ॥        | ४२:   |
| अन्येन च पथा शीघ्रं सुदेष्णाया निवेशनम् ।       |       |
| अन्येनाहं गमिष्यामि विराटस्य महानसम्।।          | ४३    |
| यथा नौ नावबुध्येरन् रात्रावेवं व्यवस्थितौ ॥     | ४३॥   |
| वैशस्पायनः—                                     |       |
| साऽगच्छन्नगरं ऋष्णा भीमेनाश्वासिता सती ।        |       |
| कृतकृत्या सुदेष्णाया भवनं शुभलक्षणा ॥           | 8811  |
| श्चीव नहुषे शप्ते प्रविवेश त्रिविष्टपम् ॥       | . 84. |
| भीमोऽप्यमितवीर्यस्तु बलवानरिमर्दनः ।            |       |
| सर्वास्तान् कीचकान् इत्वा तत्र धर्मात्मजानुजः ॥ | ४६    |
| निइशेषं कीचकान कृत्वा रामो रात्रिचरानिव।        |       |
| जितशत्रुरदीनात्मा प्रविवेश पुरं ततः ॥           | ४७    |
| पञ्चाधिकं शतं तत्र निहतं तेन भारत ।             |       |
| महावनमिव छित्रं शिक्ये विगछितद्रुमम् ॥          | 88    |
| एवं ते निहता राजञ् शतं पञ्चोपकीचकाः ।           |       |
| स च सेनापतिस्तृत इत्येतम् सृतषद्शतम् ॥          | 89    |
| न गन्धर्वभयाच्छेकुर् वक्तुं कीचकवान्धवाः ।      |       |
| अञ्चक्तुवन्तस्तां तत्र भयादप्यभिवीक्षितुम् ॥    | 40    |
| विराटनगरे चापि सर्वे मात्स्यास्समागताः ।        |       |

करुयं पञ्चशतं चैतान् अपश्यन् सारथीन् हतान् ॥ ५१ तान् दृष्ट्वा महदाश्चर्यं नरा नार्यश्च नागराः । विस्मयं परमं गत्वा नोचुः किञ्चन भारत ॥ ५२

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकविंशोऽश्यायः॥ २१॥ ॥ ४६॥ कीचकवधपर्वणि अष्टमोऽश्यायः॥ ८॥ [अस्मिन्नश्याये ५२ श्लोकाः]

## ।। द्वाविशोऽध्यायः ॥

पौरैविराटं प्रति सानुजकीचकनिधननिवेदनपूर्वकं नगराह्रोपदी-निकासनप्रार्थना ॥१॥ सुदेष्णया विराटनियोगाह्रोपदीं प्रति स्वपुरा-न्निर्गमनचोदना॥२॥ तथा द्वीपद्या मासाविधस्त्रवासाभ्यनुज्ञानप्रार्थ-नायां तदङ्गीकरणम्॥३॥

वैश्वग्यायनः—
ते दृष्ट्वा निहतान् सृतान् गत्वा राह्ने न्यवेदयन् ।

¹गन्धवैं निहतान् राजन् शतं पञ्चोपकीचकान् । १

पौराः—
यथा वज्रेण वै भिन्नं पर्वतस्य महन्छिरः ।

²विनिकीणीः प्रदृश्यन्ते तथा सृता महीपते ॥ , २

1. ख-पौराश्च सहितास्सर्वे राजे गत्वा न्यवेदयन् । [अधिकः पाठः] 2. क-ख-म-विनीकीण प्रदृश्येत तथा सूता महीतले।

| २२]                      | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                       | १९१                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| सैरन्ध्री चारि           | पे मुक्ता सा पुनरायाति ते गृहम्।                                               |                                        |
| सर्वे संशयि              | i राजन् नगरं ते भविष्यति ॥                                                     | ą                                      |
| तथारूपा च                | सैरन्ध्री गन्धर्वाश्च महावलाः।                                                 | •                                      |
| <b>पुं</b> सामिष्टश्च    | विषयों मैथुनाय न संशयः ॥                                                       | 8                                      |
| यथा सैरन्धि              | विषेण नेदं राजन् पुरं तव ।                                                     |                                        |
| विनाशमेति                | वै क्षिप्रं तथा साधु विधीयताम् ॥                                               | 48 J. C.                               |
| 1वैशस्य                  | यन:—                                                                           |                                        |
|                          | श्रुत्वा विराटो वाहिनीपतिः।                                                    |                                        |
| अन्रवीत् क्रि            | यतामेषां सूतानां घरमित्रया ॥                                                   | Ę                                      |
| एकस्मिन्नेव              | ते सर्वे सुसमिद्धे हुताशने।                                                    |                                        |
| द्द्यन्तां की            | वकास्सर्वे सर्वगन्धैश्च सर्वशः ॥                                               | v                                      |
| <sup>2</sup> सुदेष्णां च | विद्राजा महिषीं जातसाध्वसः ॥                                                   | ७॥                                     |
| 1. ख-सर्वा               | इसौष्टवयुतां रूपलावण्यशालिनीम्।                                                |                                        |
| प्र्यः<br>मनस्           | तामनिमेषेण चक्षुषा वनिता शुभाम् ॥<br>श्रिक्षुषश्चैव प्रतिबन्धो न विद्यते ॥     |                                        |
| तसा                      | त तां यः पुमान् दृष्ट्वा रूपेणाप्रतिमां भुवि                                   | i .                                    |
| ग <b>र</b> हे            | त् कामवशं मूढो गन्धवैस्स निहन्यते॥                                             | er i stade stade en<br>Primer en en en |
| ानष्य<br>काम             | हासयैनां भवनात् पुराचैव विशेषतः॥<br>: प्रविद्य सैरन्ध्रीं पुरं नाशयते ध्रुवम्॥ | [अधिकः पाठः]                           |
| 2. ख—वैश                 |                                                                                |                                        |
| Ų                        | कस्मिन्नेव ते सर्वे सुसमिद्धे हुताशने।                                         |                                        |
| K.                       | दहन् कीचकान् सर्वान् संस्कारेश्वेव सर्वशः                                      | 'll<br>[selens mar]                    |
|                          |                                                                                |                                        |

| २२]                | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                        | १९३   |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------|
| तेषां वशगत         | ा नित्यं विचर त्वं यथेष्टतः ॥                   | १७    |
| ये यस्या विश       | वरन्तीह पुरुषा वशवर्तिनः ।                      |       |
| तस्यास्ते वच       | नं श्रुत्वा ह्यनृणा <sup>1</sup> विहरन्त्वितः ॥ | १८    |
| वैशस्पाय           | नः—                                             |       |
| तयोस्तद्वचनं       | श्रुत्वा जिहारे नेतरे जनाः।                     |       |
| ततः पाञ्चाल        | वराजस्य सुता चापि जगाम ह ॥                      | १९    |
| तबस्सा नर्तन       | तागारे धनञ्जयमपश्यत ।                           | * * * |
| राज्ञः कन्या       | विराटस्य नर्तयन्तं महामुजम् ॥                   | २०    |
| ततस्ता नर्तन       | ागराद् विनिष्कम्य सहार्जुनाः ।                  |       |
| कन्या दहशुर        | तयान्तीं कृष्णां क्षिष्टामनागसीम् ॥             | 28    |
| कन्याः-            |                                                 |       |
| दिष्टचा सैरन्      | ध मुक्ताऽसि दिष्टचाऽसि पुनरागता ।               |       |
| दिष्टचा विनि       | हतास्सूत। ये त्वां क्रिक्यन्यनागसीम् ॥          | २२    |
| बृह <b>न्न</b> का- |                                                 |       |
| कथं सैरिनध्र       | मुक्ताऽसि कथं पापाश्च ते हताः ।                 |       |
| इच्छामि ते         | कथां श्रोतुं कथयस्व यथातथम् ॥                   | २३    |
| सैरन्ध्री-         |                                                 |       |
| बृहन्नले किं       | नु तव सैरन्ध्रचा कार्यमद्य वै।                  |       |
| या त्वं वसरि       | से कल्याणि सदा कन्यापुरे सुखम्।।                | 28    |
| 1                  | - fearana I                                     |       |

<sup>1.</sup> क**-घ-ड-म**—विचरन्त्युत। D—13

[अधिकः पाठः]

| २२] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                              | १९५ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| यथेष्टं गच्छ सैरन्ध्रि इह स्वस्ति यथा भवेत् ॥<br>वैशम्पायनः—                              | ३२॥ |
| सुदेष्णावचनं श्रुत्वा सैरन्ध्री चेदमत्रवीत् ॥<br>सरन्ध्री—                                | ३३  |
| त्रयोदशाहमातं तु राजा श्चाम्यतु भामिनि ।                                                  |     |
| कृतकृत्या भविष्यन्ति गन्धवीस्ते न संशयः ॥                                                 | 38  |
| ततो मामुपनेष्यन्ति करिष्यन्ति च ते प्रियम् ।                                              |     |
| ध्रुवं च श्रेयसा राजा योक्यते सह बन्धुभिः ॥                                               | 34  |
| राज्ञा कुतोपकाराश्च कुतज्ञाश्च सदा शुभे।                                                  |     |
| साधवश्च बलोत्सिक्ताः कृतप्रतिकृतेप्सवः ॥                                                  | ३६  |
| अर्थिनी 1मां त्रवीत्येषा यद्वा तद्वेति चिन्तय ।                                           |     |
| भरस्य तदहर्मातं ततक्ष्रेयो भविष्यति ॥                                                     | ३७  |
| वैशम्पायुनः—<br>तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा कैंकेयी दुःखमोहिता ।                               |     |
| जवाच द्रौपदीमार्ता भ्रातृव्यसनकिशता ॥                                                     | 2 / |
| वस भद्रे यथेष्टं त्वं त्वामहं शरणं गता ।                                                  | ३८  |
| त्रायस्व मम भर्तारं पुत्रांश्चैव विशेषतः ॥                                                | 20  |
| इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां<br>विराटपर्वणि द्वाविंशोऽध्यायः॥ २२॥ | ३९  |
| ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥                                                     |     |
| [अस्मिन्नश्याये २९ <b>छोकाः</b> ]<br>॥ समाप्तं च कीचकवधपर्वं ॥                            |     |
| " राजात च काचकवध्यव हा                                                                    |     |

<sup>1.</sup> क-म-प्रब्रवीस्थेषा ! ख-त्वां ब्रवीस्थेषा । घ-मा ब्रवीरेषा ।

### ॥ त्रयोविंशोऽध्यायः ॥

#### (गोध्यहणपर्व)

पाण्डवान्त्रेषणाय क्रमेण विराटपुरमागतैश्चारैर्हास्तिनपुरमेस्य दुर्योः धनं प्रति स्त्रेषां पाण्डवानवगतिमित्रेदनपूर्वकं कीचकवधनित्रेदनम् ॥ १॥

#### वैशस्पायनः-कीचके तु हते राजा विराटः परवीरहा । शोकमाहारयत् तित्रं सामात्यस्मपुरोहितः ॥ कीचकस्य तु घातेन सानुजस्य विशाम्पते । <sup>1</sup>अत्याहितं चिन्तयित्वा व्यस्मयन्त पृथग्जनाः ॥ तिसन् पुरे जनपदे जजल्पुश्चापि <sup>2</sup>सर्वशः ॥ २॥ यौगः-वीर्यवान द्यितो राज्ञो द्रपीत्सिक्तश्च कीचकः। साम्पराये परिकुष्टो बलवान् दुर्जयो रणे ॥ 311 आसीत् प्रहर्ता शत्रूणां <sup>3</sup>दारदर्शी च दुर्मतिः । स हतः किल गन्धर्वेस् सैरन्ध्रीकारणान्निशि ॥ 811 वैश्वस्पायनः-इयजल्पन् महाराज कीचकानां महावधम् । देशे देशे मनुष्याश्च विस्मिताः कीचके हते ॥ 411

<sup>1.</sup> च-ङ-असायितं चिन्तयित्वा विसायन्तः।

<sup>2.</sup> क—सङ्गताः । · ख-घ-ङ-म—सङ्गाः।

<sup>3.</sup> ख-ध-चित्रदर्शी। ङ-दृरदर्शी

| २३]                           | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व         | १९७ |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| अथ ते धार्तर                  | ाष्ट्रेण प्रयुक्ता ये बहिश्चराः । |     |
|                               | त् देशान् श्रामांश्च नगराणि च ॥   | ६॥  |
| संविधाय यथ                    | TSSदिष्टं यथादेशं प्रदर्शकाः ।    | •   |
| <b>कृतसङ्केतना</b> स          | तर्वे न्यवर्तन्त पुरं ततः ॥       | ७॥  |
| आगम्य हासि                    | तनपुरं धार्तराष्ट्रमरिन्दमम् ।    |     |
| <sup>1</sup> तत्र दृष्ट्वा तु | राजानं कौरव्यं धृतराष्ट्रजम् ॥    | CII |
| प्रणम्य शिरस                  | ा भूमौ वर्धयित्वा जयाशिषा ।       | 5   |
| आसीनं सूर्यः                  | तंकाशे काञ्चने परमासने ॥          | 911 |
| उपास्यमानं स                  | तिचवैर् मरुद्भिरिव वासवम् ।       |     |
|                               | तार्ध भीष्मेण च महात्मना ॥        | १०॥ |
| सङ्गतं भारति                  | मेश्रापि तिगर्तेश्च महारथै: ।     |     |
| <sup>2</sup> दुर्योधनं सः     | गमध्ये आसीनमिद्मबुवन् ॥           | ११म |
| चाराः—                        |                                   |     |
|                               | परो यत्नस् तेषामन्वेषणे सदा ।     |     |
| पाण्डवानां स                  | ानुष्येन्द्र तस्मिन् महति कानने ॥ | १२॥ |
| निर्जने व्याल                 | सङ्कीर्णे नानादुमलताकुले ।        |     |
| <sup>3</sup> छतात्रतानग       | हने नानागुल्मसमावृते ॥            | १३॥ |
| 1. ਅ-ਸ-ਚ-                     | -इदमर्थं नास्ति।                  |     |

<sup>2.</sup> ख - विद्वश्चित्स्साधकैस्साधं कविभिः स्तुतिपाठकैः । अनेकैरपि राजन्यैः सेवितं सपरिष्छदैः॥ 3 ङ-इ दमर्धं नास्ति । [अधिकः पाठः]

|    | २३] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                       | १९९          |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | निर्वृतो भव नष्टास्ते स्वस्यो भव परन्तप ॥                           |              |
|    | <sup>1</sup> सर्वथैव प्रणष्टास्ते नमस्ते भरतर्षभ ॥                  | २३           |
|    | सर्वो च पृथिवी कृत्स्ना सशैठवनकानना ।                               |              |
|    | सराष्ट्रनगरप्रामा पत्तनैइच समन्विता ॥                               | २४           |
|    | अन्वेषिता च सर्वत्र न च पश्यामं पाण्डवान् ॥                         | २४॥          |
|    | पुनइशाधि मनुष्येन्द्र अत ऊर्ध्व विशाम्पते ।                         |              |
|    | अन्वेषणे पाण्डवानां भूयः किं करवामहे ।।                             | २५॥          |
|    | इमां च नः वियामीषद् वाचं भद्रवतीं ऋणु ॥                             | २६           |
|    | येन विगर्ता निकृता बलेन बहुशो नृप।                                  |              |
|    | सूतेन राज्ञो मत्स्यस्य कीचकेन महात्मना।।                            | २७           |
| ٠. | स हतः पतितइशेते गन्धवैनिशि भारत ॥                                   | २७॥          |
|    | स्यालो राज्ञो विराटस्य सेनापतिरुदारधीः।                             |              |
|    | सुदेष्णाया <sup>2</sup> स्स वै ज्येष्टश् शूरो वीरो गतन्यथः ।        | । २८॥        |
|    | उत्साहवान् महावीर्थे। नीतिमान् बलवानिप                              |              |
|    | युद्धज्ञो रिपुवीरप्रस् सिंहतुल्यपराक्रमः ॥                          | २९॥          |
|    | प्रजारक्षणदक्षश्च शत्रुप्रहणशक्तिमान्।                              |              |
|    | विजितारिर्महायुद्धे प्रचण्डो मानतत्पर: ॥                            | इंगा         |
|    | नरनारीमनोह्नादी धीरो वाग्मी रणप्रिय:।                               |              |
|    | 1. ख—सर्वधैव प्रणष्टास्ते स्वस्थो भव परन्तप।<br>2. क-ख-ब-ज-म—महाज्। | [अधिकः पाठः] |

#### महाभारतम्

| पुण्यकमीऽर्थकामानां भाजनं मनुजोत्तमः ॥                         | ३१॥  |
|----------------------------------------------------------------|------|
| स हतो निश्चि गन्धवेंस् स्त्रीनिमित्तं नराधिप।                  |      |
| <sup>1</sup> अमृष्यमाणो दुष्टात्मा निशीथे सह सोद् <b>रैः</b> ॥ | ३२॥  |
| सुहृदश्चास्य निहता योधाश्च प्रवरा हताः ॥                       |      |
| इत्येवं श्रुतमस्माभिर् गन्धवैनिंहतो निश्चि ॥                   | 3311 |
| बान्धवैवेद्वभिस्सार्धं कीचको निहतो <sup>2</sup> निशि ॥         | 38   |
| अचप्रभृति राजेन्द्र पाण्डवान्वेषणं प्रति ।                     |      |
| चारांश्च सर्वतस्स त्वं प्रेषयेति मतिहिं नः ॥                   | ३५   |
| निहतो निश्चि गन्धवैर् दुष्टात्मा भ्रात्तभिस्सह ॥               | ३५॥  |
| त्रियं तदुपंसंश्रुत्य शत्रूणां तु पराभवम् ।                    |      |
| <sup>3</sup> कृतकृत्यस्तु कौरव्य विधत्स्व यदनन्तरम् ॥          | ३६॥  |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि वयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ [अस्मिक्षध्याये ३६॥ छोकाः]

<sup>1.</sup> ख-गन्धर्वाणां च महिषी काचिदस्ति नितम्बनी। सैरन्ध्री नाम तां इसो दुष्टात्माऽकामयद्वली॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-ध-ड-म-ऽभवत्।

<sup>3.</sup> ख-एतावष्ह्रुतमसाभिर् भदं तेऽस्तु नराधिप। [अधिकः पाटः]

# विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

208

# ॥ चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

### दुर्योधनादिभिः पाण्डवान्वेषणाय समालोचनम् ॥ १ ॥

वैशस्पायनः

| **                                                 |   |
|----------------------------------------------------|---|
| त्ततो दुर्योधनो राजा श्रुत्वा तेषां वचस्तदा ।      |   |
| चिरमन्तर्मना भूत्वा इदमाह सभासदः ॥                 | 8 |
| दुर्योधनः—                                         |   |
| अशक्या खलु कार्याणां गतिर्ज्ञातुं हि तत्वतः ।      |   |
| तस्मात् सर्वे परीक्षध्वं क नु स्युः पाण्डवा गताः ॥ | २ |
| अल्पाविशृष्टः कालस्तु गतभूयिष्ठ एव च ।             |   |
| तेषामज्ञातचर्यायाम् अस्मिन् वर्षे त्रयोदशे ॥       | 3 |
| अपि वर्षं च शेषं चेद् व्यतीयुरिह पाण्डवाः ।        |   |
| निष्टत्तसमयास्तेऽपि सत्यव्रतपरायणाः ॥              | 8 |
| श्चरन्त इव नागेन्द्रास् सर्वे ह्याशीविषोपमाः ।     |   |
| दुःखाद्भवेयुस्संरब्धाः कौरवान् प्रति ते प्रुवम् ॥  | 4 |
| विज्ञातच्या मनुष्येन्द्रास् तर्कया सुप्रणीतया ।    |   |
| निपुणैश्चारपुरुषैः प्राज्ञैर्दक्षेरसुसंवृतैः ॥     | इ |

अज्ञातसमये ज्ञाताः कुच्छ्रूरूपधराः पुनः । प्रविशेयुर्जितक्रोधास् तावदेव पुनर्वनम् ॥

| २०२                                            | महाभारतम्                              | [अ. |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| तस्मा <sup>1</sup> दाशु परीक्षध                | वं यथा चात्यन्तमन्ययम् ।               |     |
| राज्यं निर्द्वनद्वमव्यः                        | ाम् असपत्नं चिरं भवेत् ॥               | G   |
| <sup>2वैशम्पायनः—</sup><br>ततः कर्णोऽत्रवीद्वा | म्यम् अन्ये गच्छन्तु भारत ।            |     |
| <sup>3</sup> शीब्रष्टत्ता नरा यो               | ग्या निपुणाइछन्नचारिणः ॥               | 9   |
| चरन्तु देशान् <sup>4</sup> वि                  | विधान् स्फीताञ्जनपदाकुलान् ॥           | 911 |
| तत्र गोष्टेष्वरण्येषु                          | सिद्धा त्राह्मणरूपिणः ।                |     |
| परिवाहेषु तीर्थेषु ।                           | वेविधेष्वाकरेषु च ॥                    | १०॥ |
| अन्बेष्टव्या मनुष्ये                           | न्द्र पाण्डवाइछन्नचारिणः ॥             | ११  |
| नदीकूलेषु तीर्थेषु                             | प्रामेषु नगरेषु च ।                    |     |
| आश्रमेषु च रम्येषु                             | पर्वतेषु वनेषु च ॥                     | १२  |
| विज्ञातव्या मनुष्ये                            | न्द्र तर्कया सुप्रणीतया ।              |     |
| विविधेरतत्परैस्सम्य                            | ाङ् निपुणैसा <sup>उ</sup> ज्ञसम्मतैः ॥ | १३  |
| अथाग्रजानन्तरजो                                | भ्रातुः प्रियहिते रतः ।                |     |
| ज्येष्ठं दुइशासनस्त                            | त भ्राता भ्रातरमत्रवीत्।।              | 88  |
| <sup>5</sup> दुशासनः—<br>यदाह कर्णो राजेन      | द्र सर्वमेतदवेदयताम् ॥                 | १४॥ |
| 1. क-ख- <b>ब-</b> म—िह                         | प्तप्रं विचिक्वध्वं ।                  |     |

<sup>[</sup>अधिकः पाठः]

<sup>[</sup>अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> ख—दुर्योधनेनैवमुक्ते वचनेऽतीव दुःखिना। [अधि 3. ख—एते पुनर्न ग्रन्छन्तु अन्ये ग्रन्छन्तु भारत। [अधि 4. वि—विपुछान्। क-ख-ङ—सचिवान्। घ—सचिवाः। 5. ख-ङ-च—एप नः प्रस्पयो राजंश्चारेषु मनुजर्षम। [अधि [अधिकः पाठः]

| २४] विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                                         | २०३   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ब्राणैः पश्यन्ति पश्चवो वेदैरेव द्विजोत्तमाः।                                          |       |
| चारैः पश्यन्ति राजानश् चक्षुभ्यामितरे जनाः ॥                                           | 2411  |
| यथोक्ताश्चारपुरुषा मृगयन्तु पुनः पुनः ।                                                |       |
| <sup>1</sup> एतांश्चान्यांश्च सुबहून देशांश्च नगराणि च ॥                               | १६॥   |
| न च तेषां गतिर्वासः प्रवृत्तिश्चोपलक्ष्यते ।                                           |       |
| अत्याहता वा गृहास्ते पारमूर्मिगणा इव ॥                                                 | १७॥   |
| व्यालैर्वाऽपि महारण्ये निहताइश्र्यमानिनः।                                              |       |
| द्वीपं वा परमं प्राप्ता गिरिदुर्गवनेष्विप ॥                                            | १८॥   |
| हीनदर्भा निराशास्ते भक्षिता वाऽपि राश्चसैः।                                            |       |
| अथवा विषमं प्राप्य विनष्टाइशाखतीस्समाः ॥                                               | १९॥   |
| यथोदिष्टाश्चरास्तर्वे देशान गच्छन्तु संवृताः ।                                         |       |
| एते चान्ये च भूयोऽपि देशादेशं यथाविधि ॥                                                | २०॥   |
| इति तेषां गतिर्वासः प्रवृत्तिर्वीपलभ्यते ॥                                             | २१:   |
| तस्मान्मानसमन्ययं कृत्वाऽऽत्मानं नियम्य च ।                                            |       |
| कुरु कार्ये <sup>2</sup> यथान्यायं यहाऽन्यन्मन्यसे नृप ॥                               | २२    |
| इति श्रीसहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासि<br>विराटपर्वणि चतुर्विद्योऽभ्यायः॥ २४॥ | क्यां |
| ॥ ४७ ॥ गोब्रहणपर्वणि द्वितीयोऽस्यायः ॥ २ ॥                                             |       |
| • [अस्मिन्नध्याये २२ श्लोकाः]                                                          |       |

<sup>1.</sup> क-ख-ध-म-एते सान्ये च । 2. क-घ-म - महोत्साहं यन्मन्यसि नराधिप ॥

### ॥ पश्चविंशोऽध्यायः ॥

द्वोणेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवानां धार्मिकस्वादिगुणशाखितया विना शाभावनिर्धारणेन तदम्वेषणविधानम् ॥ १ ॥ भीष्मेण पाण्डवावासदेशस्य स्वक्षणाभिधानपूर्वकं तेषां दुर्ज्ञेयस्वस्यापि कथनेन तैः सह सन्धिविधा-नकथनम् ॥ २ ॥

| वैशम्पायनः—                                             |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| अथाऽत्रवीत् सभामध्ये द्रोणस्तृक्ष्मार्थदर्शिवान् ॥      | ,11. |
| द्रोण:                                                  | 7    |
| न सादृशा विनञ्चनित नापि यान्ति पराभवम् ॥                | 8    |
| शूराश्च कृतविद्याश्च बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः।         |      |
| धर्मज्ञास्सत्यसन्धाश्च युधिष्ठिरमनुत्रताः ॥             | २    |
| नीतिधर्मार्थे तत्वज्ञाः पितृक्च नराधिपम् ।              |      |
| धर्मे स्थितं सत्यवृति ज्येष्ठं श्रेष्ठापचायिनम् ॥       | · 3  |
| अनुत्रता महात्मानो <sup>2</sup> भ्रातरं भ्रात्वत्सलम् । |      |
| अजातश्रंत्रुं दुधेषे स तानिप तथाऽनुजान् ॥               | 8    |
| तेषां तथा विधेयानां निभृतानां महात्मनाम् ।              |      |

ड-कृतज्ञाः सत्यवादिनः। क-म-तत्त्वज्ञं पितृवश्च समाहितम्। ध-तत्त्वज्ञा नीतिवश्च सदाचरेत्।

<sup>2.</sup> क—आतरो आतरं प्रियम्। ख-म—आतरो आतृबःसल्यम्। घ-ङ—आतरो आतृवःसलाः।

| २५] विराटपर्वणि - गोग्र                    | हणपर्व २०५.     |  |
|--------------------------------------------|-----------------|--|
| किमर्थं नीतिमान् प्राज्ञो निइश्रेयो न व    | क्ररिष्यति ॥ ५  |  |
| तस्माद्यत्ताः परीक्षध्वं न तावत् समयं      | ो गतः।          |  |
| न ते विनाशमृच्छेयुर् इति मे नैष्टिकी       | मितिः ॥ ६       |  |
| चिन्त्यतामिह यत् कार्यं तच क्षिप्रमका      | छिकम् ।         |  |
| क्रियतां च विनिश्चित्य वासश्चेषां विचि     | वन्यताम् ॥ ७    |  |
| यथा च पाण्डुपुताणां सर्वार्थेषु हितास      | मनाम् ।         |  |
| प्रवृत्तिरूपलभ्येत तथा नीतिर्विधीयताम्     | ्।। ८           |  |
| सर्वोपायैर्यतस्य त्वं यथा पश्यसि पाण       | डवान् ।         |  |
| दुर्ज़ेयाः खलु ते वीरा रक्ष्या निसं च      | दैवतैः ॥ ९      |  |
| शुद्धात्मा ज्ञानवान् पार्थस् सत्यवान् न    | नीतिमाञ्डाचिः । |  |
| तेजोराशिभिरापूर्णो दहेदपि च चक्षुषा        | 111 90          |  |
| तस्माद्यत्रश्च क्रियतां भूयश्च मृगयामहे    | 1               |  |
| त्राह्मणैश्चारकैस्सिद्धेस् तापसैर्निपुणैरि | 11 9.8          |  |
| वैशस्पायनः—                                |                 |  |
| ततइज्ञान्तनवो धीमान् भारतानां पित          | गमहः ।          |  |
| श्रुतवान् देशकालज्ञो नीतिमांश्च महाम       |                 |  |
| तस्मिन्तुपरते वाक्ये आचार्यस्य महात        |                 |  |
| अनन्तरमुवाचेदं वाक्यं हेत्वर्थसंयुतम्      |                 |  |
| युधिष्ठिरे समासक्तां धर्मज्ञे धर्मसंहिता   |                 |  |

| २०६               | महाभारतम्                           | [अ.                  |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| पाण्डवे नित्यम    | व्ययां गिरं भीष्मस्समाददे ॥         | १४                   |
| असत्सु दुर्छभां   | नित्यं सतां चाभिमतां सदा।           |                      |
| भीष्मस्त्वभ्यवर   | इत् तत्र गिरं साधुभिरिचताम् ॥       | १५                   |
| भोष्मः            |                                     |                      |
| यथा नो त्राह्म    | गोऽवादीद् आचार्यस्सर्वधर्मवित् ।    |                      |
| श्रुतवृत्तोपसम्प  | न्ना नाशं नायान्ति पाण्डवाः ॥       | १६                   |
| सर्वेळक्षणसम्प    | त्रास् साधुवृत्तसमन्विताः ।         | •                    |
| वृद्धानुशासने     | यत्तास् सत्यधर्मपरायणाः ॥           | १७                   |
| समयं समयज्ञ       | ास्ते पालयन्तद्शुभन्नताः ।          |                      |
| न विषीदन्ति       | ते पार्था उद्गहन्तस्सतां धुरम् ॥    | १८                   |
| तपसा चैव गु       | प्रास्ते स्ववीर्येण च पाण्डवाः ।    |                      |
| न नाशमधिग         | च्छेयुर् इति मे नैष्टिकी मतिः ॥     | १९                   |
| तत बुद्धि प्रद    | स्यामि पाण्डवान्वेषणे ऋणु ।         | , ( <sub>2</sub> . ) |
| न तु नीतिस्सु     | नीतस्य शक्यते वेदितुं परैः ॥        | २०                   |
| यतु शक्यमि        | हास्माभिस् तान् वै सिन्चन्स पाण्डवा | न् ।                 |
| बुद्धा प्रणेतुं व | तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि निबोध तत् ॥   | २१                   |
| न त्वियं साधु     | वक्तव्या तस्य नीतिः कथञ्चन ।        |                      |
| वृद्धानुशासने     | तात तिष्ठतस्सत्यवादिनः ॥            | २२                   |
| अयुक्तं तु मय     | िवक्तुं तुल्या मे कुरुपाण्डवाः।     |                      |

A series of the control of the contr

| २५] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                        | २०७ |
|------------------------------------------------------|-----|
| निवासं पाण्डुपुताणां सिक्चिन्य च वदाम्यहम् ॥         | २३  |
| बहुना किं प्रलापेन यतो धर्मस्ततो जयः ॥               | २३॥ |
| अवश्यं तु नियुक्तेन सभामध्ये विवक्षता ।              |     |
| यथामति <sup>1</sup> विवेक्तव्यं सदृशं धर्मेलिप्सया ॥ | २४॥ |
| तत्र नाहं तथा मन्ये यथाऽन्ये मेनिरे जनाः ॥           | २५  |
| निवासं पाण्डुपुत्राणां शृणुष्व मनुजाधिप ॥            | २५॥ |
| <sup>2</sup> पुरे जनपदे वाऽपि यत्र राजा युधिष्टिर: ॥ | २६  |
| नासूयको न वाग्दुष्टो नाल्पभोग्यो न मत्सरी ।          |     |
| मविष्यति जनस्तत्र स्वयं धर्ममनुत्रतः ॥               | २७  |
| दानशीलः क्षमायुक्तो निभृतो हीनिषेधनः ।               |     |
| वियवाक् सत्यवाक् श्रो धर्मशीलो जितेन्द्रियः ॥        | २८  |
| हृष्टस्तुष्टरञ्जिचिदीन्तो यत्र राजा युधिष्टिरः ॥     | २८॥ |
| ब्रह्मघोषाश्च भूयांसश् शब्दाः पुण्यास्तथैव च ।       |     |
| ऋतवस्र भविष्यन्ति भूयांसो भूरिदक्षिणाः ॥             | २९॥ |
| सदा च तत्र पर्जन्यस् सम्यग्वर्षी न संशय: ।           |     |
| सम्पन्नसस्या च मही भविष्यति निरामया ॥                | ३०॥ |
| <sup>3</sup> गुणवन्ति च धान्यानि रसवन्ति फलानि च ।   |     |
| I man amen' la management la maren' l                |     |

<sup>1.</sup> क—च वक्तर्वं। ख-घ-म—हि वक्तर्वं। 2. ख—पुरे जनपदे भन्यो यत राजा युधिष्टिरः। • [अधिकः पाठः] 3. क-ख-घ-च-म—रसवन्ति च धान्यानि गुणवन्तिः

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> क-ख-छ-च-म—न रोगास्तत दश्यन्ते नाधयो व्याधयो न च ।

न चोरा न हि दश्माश्च न च बाधा भवन्ति च ।

नाशक्ता न च दुष्टाश्च यत्त राजा युधिष्ठिरः ॥

म—रसास्स्पर्शाश्च शब्दाश्च गन्धाश्चापि गुणान्विताः ।

हश्यानि च मसञ्जानि यत्त राजा युधिष्ठिरः ॥

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-च-रसास्स्पर्शाश्च गन्धाश्च शब्दाश्चापि गुणाधिकाः। दृश्याधिकप्रसम्बानि यत राजा युधिष्टिरः॥

| २५] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                              | २०९  |
|------------------------------------------------------------|------|
| व्यक्तवाक्यास्तथातात शुभकल्याणमङ्गलाः ॥                    | ३८   |
| अद्युभद्रिट्च्छुभेच्छाश्च नित्यं तुष्टाद्विश्रयाऽन्विताः । |      |
| भविष्यन्ति जनास्तव यव राजा युधिष्ठिरः ॥                    | ३९   |
| नित्योत्सवप्रमुदितो नित्यहृष्टिदिश्रया वृतः ।              |      |
| भविष्यति निवासोऽयं यत राजा युधिष्ठिरः ॥                    | 80   |
| धर्मात्मा स तु दुर्नेयम् सर्वज्ञैश्च द्विजातिभिः।          |      |
| किं पुनः प्राकृतैः पार्थश् शक्यो ज्ञातुं वने वसन् ॥        | 88   |
| तस्मिन् सत्यं धृतिदीनं परा शान्तिष्ठुंवा क्षमा ।           |      |
| हीइश्रीः कीर्तिः परं तेज आनृशंस्यं तथाऽऽजेवम् ॥            | 83   |
| तसान्निवासः पार्थानां चिन्यतां यद्भवीमि वः।                |      |
| गतिर्वा परमा तत्र नोत्सहे वक्तुमन्यथा ।।                   | 83   |
| एवमेव तु साक्रिन्स यत् कृत्यं साधु मन्यसे ।                |      |
| तत् क्षिप्रं कुरु कौरव्य यदोतच्छूद्रधासि मे ॥              | 88   |
| कुलस्य हि क्षमं तात यदहं तद् त्रवीमि ते ।।                 | 8811 |

इति श्रीमहाभारते शतसहिम्नकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि पञ्जविंशोऽध्यायः॥ २५॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वेणि तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ [असिम्बध्याये ४४॥ स्ठोकाः] 290

# ॥ षर्ड्विज्ञोऽध्यायः ॥

दुर्योधनेन कीचकवधस्य भीमसेनकृतत्वसम्मावनया पाण्डवानां तत्व स्थितिसम्भावना ॥ १ ॥ तथा भीष्माद्यनुमत्या सुद्यमंगो विराटनगरं प्रति प्रेषणम् ॥ २ ॥ सुद्यमंणा विराटनगरमेत्य दक्षिणभागे गोग्रहणम् ॥ ३ ॥

| वैशम्पायनः —                                        |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| ततइशारद्वतो वाक्यम् इत्युवाच क्रपस्तदा ॥            | 11       |
| <b>कृपः</b> —                                       |          |
| युक्तं प्राप्तं च वृद्धेन पाण्डवान् प्रति भाषितम् । |          |
| धर्मार्थसहितं ऋदणं सर्वे तथ्यं सहेतुकम् ॥           | १॥       |
| तत्रानुरूपं भीष्मस्य ममापि वचनं शृशु ॥              | २        |
| तेषां चैव गतिस्तव निवासश्चानुचिन्त्यताम् ।          |          |
| नीतिर्विधीयतां चात्र साम्प्रतं या हिता भवेत् ॥      | <b>३</b> |
| नावज्ञेयो रिपुस्तात प्राकृतोऽपि बुभूषता ।           |          |
| किं पुनः पाण्डवाइरारा विद्वांसो बलिनस्तथा ॥         | 8        |
| तस्मात् सत्रं प्रविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु ।      |          |
| गूढभावेषु छन्नेषु काछे चोदयमागते ॥                  | 4        |
| स्वराष्ट्रपरराष्ट्रेषु ज्ञातन्यं वलमात्मनः ।        |          |
| उदयः पाण्डवानां च प्राप्तकालो न संशयः ॥             | Ę        |

| २६] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                      | २११ |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| निवासं पाण्डुपुत्राणां दर्शने मृगया महे ।                          |     |
| निवृत्तसमयाः पार्था महात्मानो महावलाः ॥                            | v   |
| महोत्साहा भविष्यन्ति <sup>2</sup> नित्यं धर्मपरायणाः ॥             | ७॥  |
| तस्माद्वलं च कोशं च नीतिश्चात्र विधीयताम् ।                        |     |
| यथा कालोद्ये प्राप्ते सम्यक् <sup>3</sup> सन्दन्महे परै: ॥         | 611 |
| यत्र यन्मन्यसे श्रेयो बुध्यस्व बळमात्मनः ॥                         | 9   |
| निश्चयस्मर्वमित्रेषु बळवत्स्वबलेषु च ।                             |     |
| <sup>4</sup> सारं फल्गु बछं ज्ञात्वा मध्यस्थांश्चापि भारत ॥        | १०  |
| स्वराष्ट्रपरराष्ट्रेषु ज्ञातन्यं बलमात्मनः ॥                       | १०॥ |
| प्रहृष्टमप्रहृष्टं वा तथा सन्दर्भहे परै: ॥                         | 28  |
| साम्रा दानेन भेदेन दण्डेन बिकर्मणा।                                |     |
| यथाकालं मनुष्येन्द्र चिरं सुखमवाप्स्यसि ॥                          | १२  |
| न्याग्रेना <sup>5</sup> यम्य वलिनो वलाचा <sup>6</sup> नीय दुहैदः । |     |
| सान्त्वयित्वा च मित्राणि स्वं चाभाष्य बलं सुखम्।                   | 1   |
| खकोशबळसंबृद्धस् सर्वौ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥                           | १३॥ |
|                                                                    |     |

<sup>1.</sup> अ-घ-छ-महि।

<sup>2.</sup> क-ख-म-पाण्डवा हातितेजसः।

क—सन्धामहे । ख—स्थांश्चापि भारत ।
 क—सारवत्यु फळं ज्ञात्वा मध्यस्थं चापि । ख-सत्वं परवतं।

<sup>5.</sup> क-ख-**घ-म-नस्य**।

<sup>6.</sup> क-ख-ब-नस्य। क-नम दुईदम्।

| <b>२१२</b>               | महाभारतम्                     | [अ.        |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| योत्स्यसे चापि वर्लि     | भर् अरिभिः प्रत्युपस्थितैः ।  |            |
| अन्यैर्वा पाण्डवैर्वाऽ   | पि हीनैस्खबलवाहनैः ॥          | 181        |
| एवं सर्व विनिश्चिख       | व्यवहर्तासि न्यायतः ॥         | १५         |
| वैशम्पायनः—              |                               |            |
| ततो दुर्योधनो वाक्यं     | । श्रुत्वा तेषां महात्मनाम् । |            |
| मुहूर्तमिव साश्चिन्य र   | सचिवानिद्मत्रवीत् ॥           | 8 &        |
| दुर्वोधनः—               |                               |            |
| श्रुतं होतन्मया पूर्व व  |                               |            |
| वीराणां शास्त्रविदुषां   | प्राज्ञानां मतिनिश्चये ॥      | १७         |
| कृतिनां सारफल्गुत्वं     | जानामि नयचक्षुषा ॥            | १७॥        |
| सत्वे बाहुबले धैर्ये प्र | ाणे शारीरसम्भवे।              |            |
| साम्प्रतं मानुषे लोके    | सदैत्यनरराक्षसे ॥             | १८॥        |
| चत्वारस्तु नरव्याद्रा    | बले शकोपमा मुवि ॥             | १९         |
| उत्तमाः श्राणिनां तेष    | ां नास्ति कश्चिद्वले समः ॥    | १९॥        |
| समग्राणबला नित्यं स      | म्पूर्णबलपौरुषाः ॥            | २०         |
| वलदेवश्च भीमश्च मह       | (राजश्च वीर्यवान् ।           |            |
| चतुर्थः कीचकस्तेषां      | पञ्चमं नानुशुश्रुमः ॥         | २१         |
| अन्योन्यानन्तरवलाः       | परस्परजयेषिण: ।               |            |
| बाहुयुद्धमभीप्सन्तो ।    | नित्यं संरब्धमानसाः ॥         | २२         |
|                          |                               | なみがく しょしゅう |

| २६]                          | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व         | २१३ |
|------------------------------|-----------------------------------|-----|
| तेनाहमवगच्छा                 | मि प्रत्ययेन वृकोद्रम् ।          |     |
| मनस्यभिनिविष्टं              | मे व्यक्तं जीवन्ति पाण्डवाः ॥     | २३  |
| तबाहं कीचकं ।                | मन्ये भीमसेनेन मारितम्।           |     |
| सैरन्ध्री द्रौपदी            | मन्ये नात्र कार्या विचारणा ॥      | २४  |
| शङ्के कृष्णानिभि             | तं तु भीमसेनेन कीचकः।             |     |
| गन्धर्वव्यपदेशेन             | । हतो निशि महावलः ॥               | २५  |
| को हि शक्तः प                | ारो भीमात् कीचकं हन्तुमोजसा ।     |     |
| शस्त्रं विना वाहु            | वीर्यात् तथा सर्वाङ्गचूर्णने ॥    | २६  |
| <sup>1</sup> मर्दितुं वा तथा | । शीवं चर्ममांसास्थिचूर्णितम् ।   |     |
| रूपमन्यत् समा                | स्थाय भीमस्यैत द्विचेष्टितम् ॥    | २७  |
| ध्रुवं कृष्णानिमि            | त्तं तु भीमसेनेन सूतजाः ।         |     |
| गन्धववयपदेशेन                | । हता निशि न संशयः ॥              | २८  |
| पितामहेन ये च                | गोक्ता देशस्य च जनस्य च ।         |     |
| गुणास्ते मत्स्यरा            | ष्ट्रस्य बहुशोऽपि मया श्रुताः ॥   | २९  |
| विराटनगरे मन                 | ये पाण्डवाइछन्नचारिणः ।           |     |
| निवसन्ति पुरे                | रम्ये तत्र यात्रा विधीयताम् ॥     | ३०  |
| मत्स्यराष्ट्रं हनिष          | त्यामो प्रहीष्यामश्च गोधनम् ।     |     |
| गृहीते गोधने न               | रूनं तेऽपि योत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥ | ३१  |
| 1                            | <b>9</b>                          |     |

<sup>1.</sup> अ-ङ-इदमर्थं नास्ति।

<sup>1.</sup> अ-ड-म-भृते। ख-एतः। ध-हतः।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-पुरा व्वहम्।

<sup>3.</sup> क-ख-ड- स कर्णमिभवीक्ष्याय दुर्योधनमभाषत । [अधिकः पाठः]

| २६]                         | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व               | २१५   |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|
| प्रणेता कीचकस्तस            | य बलमत्तोऽभवत् पुरा ।                   |       |
| अमधीं दुर्जयो जे            | ता प्रख्यातवलपौरुषः ॥                   | ३९॥   |
| स हतस्तत्र गन्धवै           | रि: पापकमी नृशंसकृत्।।                  | 80    |
| तस्मिन् विनिहते             | राजन हीनद्पें निराश्रय:।                |       |
| भविष्यति निरुत्स            | ाहो विराट इति मे मतिः ॥                 | 88    |
| तत्र यात्रा मम म            | ता <sup>1</sup> निहते कीचकेऽनघ।         | •     |
| कौरवाणां च सर्वे            | षां कर्णस्य च महात्मनः ॥                | ४२    |
| एतत् कार्यमहं म             | न्ये परमात्ययिकं महत् ॥                 | ४२॥   |
| राष्ट्रं तस्याभियात्व       | ा तु धनधान्यसमाकुलम् ।                  |       |
| <sup>2</sup> आददामों हि रह  | त्रानि विविधानि वसूनि च ॥               | ४३॥   |
| यामान् राष्ट्राणि <b>व</b>  | वा तस्य हरिष्यामो विभागशः               | 11 88 |
| अथवा गोसहस्रा               | णि बहूनि शुभद्शेन ।                     |       |
| विविधं तद्धरिष्या           | मः परिपीड्य पुरं बलात् ॥                | 84    |
| कौरवास्सह <sup>3</sup> संहत | य त्रिगर्ताश्च विशाम्पते ।              |       |
| गाश्च तस्य हरामा            | ञ्ज सह सर्वेमहारथै: ॥                   | ४६    |
| सिंध वा तेन क               | त्वा तु निवन्नीमोऽस्य पौरुषम्           | 1     |
| हत्वा चास्य चमूं            | कृत्स्नां वश <sup>4</sup> मन्वानयामहे ॥ | 80    |
|                             |                                         |       |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म--यदि ते रोचतेऽ नघ। 2. क-ख-घ-ड-म--आददीमहि।

<sup>3.</sup> ख-ध-इ-म = सङ्गग्य। 4. अ-घ-च मानीयतां बळात्

|                               | •                               |       |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>२</b> १६                   | महाभारतम्                       | [अ.   |
| तं वशे न्यायतः                | कृत्वा सुखं वत्स्यामहे वयम् ।   |       |
|                               | भविष्यति न संशयः ॥              | 88    |
| वैशम्पायनः-                   |                                 |       |
| तच्छूत्वा वचनं त              | ास्य कर्णो राजानमत्रवीत्।।      | 8511  |
| कर्णः —                       |                                 |       |
|                               | क्यं प्राप्तकालिमदं हि नः।      |       |
| तस्मात् क्षिप्रं विशि         | नेर्यामो योजयित्वा वरूथिनीम् ॥  | ४९॥   |
| यदेतम् तेऽभिक्षि              | वतं मम चैताद्धि रोचते ।         |       |
| प्रविभज्यं च सैन्य            | यानि यथा वा मन्यते भवान् ॥      | ५०॥   |
| प्रज्ञावान् कुळवृद्धः         | ध सर्वेषां नः पितामहः ।         |       |
| आचार्यश्च <sup>1</sup> कृपश्च | गापि शकुनिश्चापि सौबलः ॥        | 4811  |
| यथा <sup>2</sup> ते मन्वते ।  | सर्वे तथा यात्रा विधीयताम् ।    |       |
| सम्मन्त्र्य चाशु र            | गच्छामस् साधनार्थं महीपते ॥     | पर्गा |
| किं तु नः पाण्डव              | ौः कार्यं हीनार्थबलपौरुषैः ।    |       |
| अत्यर्थ हि प्रणष्टा           | स्ते प्राप्ता वाऽपि यमक्ष्यम् ॥ | ५३॥   |
| तद्भवांश्चतुरङ्गेण व          | बलेन महता घृत: ।                |       |
| विराटनगरं यातु                | सर्वसैन्येन भारत ॥              | ५४॥   |
|                               |                                 |       |

<sup>1.</sup> ख-घ - कृपो विद्वान्।

<sup>2.</sup> क-मन्यन्त ते। ख-र्थास्त्रित ते। घ-म-मंस्त्रित ते। इ-ते मन्यते।

| २६]                          | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                        | २१७   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| आदास्यामो हि<br>वैशस्यायनः   | गास्तस्य वसूनि विविधानि च ॥<br>—                                 | ५५    |
|                              | राजा वचरश्रुत्वा तु तस्य तत् ।                                   |       |
| वैकर्तनस्य कर्ण              | स्य क्षिप्रमाज्ञापयत् ततः ॥                                      | ५६    |
| शासने नित्ययुः               | कं तु दुइशासनमनन्तरम् ॥                                          | 4६॥   |
| दुर्योधनः—                   | • .                                                              |       |
| सह वृद्धैस्तु स              | म्मन्त्र्य क्षिप्रं योजय वाहिनीम्।                               |       |
| यथोदेशं तु गः                | च्छामस् सहितास्सर्वकौरवै: ॥                                      | . ५७॥ |
| सुशर्मा तु यथ                | दिष्टं देशं यातु महारथः।                                         |       |
| त्रिगतें <b>स्</b> सहितस     | नर्वैः प्रख्यातबलपौरुषैः ॥                                       | 4611  |
| त्रागेव <sup>1</sup> तु सुसं | रब्धो विराटविषयं प्रति ॥                                         | 49    |
| जघन्यतो वयं                  | तस्य यास्यामो दिवसान्तरम् ।                                      |       |
| विषयं मत्स्यरा               | जस्य सुसमृद्धं सुसंहितम् ॥                                       | ६०    |
| सुशर्मणा गृहीत               | ो तु मत्स्यराजस्य गोधने ।                                        |       |
| विराटस्सैन्यमा               | दाय त्रिगतेंस्सह योत्स्यते ॥                                     | ६१    |
| अपरं दिवसं र                 | गस्तु तत गृह्दन्तु कौरवाः ।                                      |       |
| गवार्थे पाण्डव               | ास्तव योत्स्यन्ति कुरुभिस्सह ॥                                   | ६२    |
| तथा गत्वा यश                 | गोदेशं विराटनगरान्तिकम् ।                                        |       |
| 1. म-तु सुसंय                | त्तो। क—हि सुसंयत्तो विराटनगरं।<br>ख—हि सुसंरब्धो मस्स्यराजपुरं। |       |

| २१८                   | महाभारतम्                                                                                   | [अ.          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| क्षित्रं गोष्टं समासा | घ गृह्णन्तु विपुछं धनम् ॥                                                                   | ६३           |
| वयमस्य निगृह्णीमो     | श्रीमन्ति गुणवन्ति च ।<br>द्विधा क्रत्वा वरूथिनीम् ॥                                        | <b>ę</b> 8   |
| आदत्त गास्सुशर्मा     | ष्टं देशं <sup>1</sup> मत्स्यमहीपतेः ।<br>वै कृष्णपक्षस्य घाष्टमीम् ॥<br>सह सम्भूय कौरवाः । | <b>ફ પ</b> . |
|                       | गोकुळानि सहस्रशः ॥                                                                          | ६६           |
|                       | मत्स्यानां विषयान्तरे ॥                                                                     | ६६॥          |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि षङ्विंशोऽध्यायः॥ २६॥ ॥ ४७॥ गोब्रहणपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः॥४॥ [अस्मिन्नध्याये ६६॥ ख्रोकाः]

# ॥ सप्तविंशोऽध्यायः ॥

गोपैर्दुततरमाद्भुत्य विराटं प्रति सुक्षर्भणा गोप्रहणनिवेदनम् ॥ १ ॥ विराटादिभिर्युद्धाय निर्भमोद्यमः ॥ २ ॥ युधिष्ठिरेण विराटं प्रति स्वेषां युद्धकोक्षरुनिवेदनेन आतृभिः सह समराभियानम् ॥ ३ ॥

वैशम्पायनः— ततस्तेषां <sup>2</sup>तदा राजंस् तत्नेवामिततेजसाम् । छद्मलिङ्गप्रविष्टानां पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ १

<sup>1.</sup> म-व्यद्वे महीपते । क छाहे महीपते । ख-व-ड-तस्य महीपतेः।

<sup>2.</sup> ख-ब-महाराज। म-महाराज तहैवसमितीजसाम्।

| २७]                 | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                   | २१९.       |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| व्यतीतस्समय         | स्सम्यग् विराटनगरे सताम् ।                  |            |
| कुर्वतां तस्य       | कर्माणि विराटस्य महीपतेः ॥                  | 3          |
| ततस्त्रयोदशस्य      | गान्ते तस्य वर्षस्य भारत ।                  |            |
| सुशर्मणा गृही       | ति तु $^{1}$ गोधनं तरसा बहु ॥               | 3.         |
| ततइशब्दो मह         | हानासीद् रेणुश्च दिवमस्पृशन् ।              |            |
| शङ्खदुन्दुभिघ       | ोषश्च भेरीणां च महास्वनः ॥                  | 8:         |
| गवाश्वरथनाग         | गानां नराणां च पदातिनाम् ॥                  | 811        |
| एवं तैस्त्वभिा      | नेर्याय मत्स्यराजस्य गोधने ।                |            |
| त्रिगतैंर्गृह्यमाणे | ो तु गोपालाः प्रत्यवेघयन् ॥                 | 411        |
| अथ त्रिगर्ता        | बहवः परिगृह्य धनं बहु ।                     |            |
| परिक्षिप्य हरे      | वैश्शीवे स्थवातैश्च भारत ॥                  | ६॥         |
| गोपालान् प्रत       | ययुध्यन्त रणे कृत्वा जये धृतिम् ॥           | <b>o</b> . |
| ते हन्यमाना         | <sup>2</sup> रथिभिस् सादिभिः प्रासधारिभिः । |            |
| गोपाला गोञ्ज        | छे भक्ता वारयामासुरोजसा ॥                   | 6          |
| परश्चथैश्च मुख      | तछैर् मिण्डिपालैश्च मुद्ररैः ।              |            |
| गोपालाः कर्ष        | र्भणैश्रितेर् जघ्नुरश्वान् समन्ततः ॥        | ٩,         |
|                     | सङ्कुद्धाम् विगर्ता रथयोधिनः ।              |            |
| 1                   | ا جا جنگ خیان ہے ۔ استعاث سینے              |            |

क—मल्यराजस्य गोधनम् । घ—गोधनं सर्वमेव हि ।
 स्व-ध-म—बहुभिः प्रासतोमरपाणिभिः ।

| :२२०                         | महाभारतम्                        | [अ. |
|------------------------------|----------------------------------|-----|
| विसुज्य शरवर्षा              | णि गोपाळान् द्रावयन् रणे ॥       | १०  |
| <sup>1</sup> हन्यमानेषु गोपे | षु विमुखेषु विशाम्पते ।          |     |
|                              | तिताश् श्वसन्तो रेणुकुण्ठिताः ॥  | ११  |
| जबेन महता चैट                | । गोपालाः पुरमात्रजन् ।          | ११॥ |
| विराटनगरं प्राप्ट            | । नरा राजानमन्नुवन् ॥            | १२  |
| सभायां राजशांद               | ुंछम् आसीनं पाण्डवैस्सह ।        |     |
| शूरै: परिवृतं यो             | यै: कुण्डलाङ्गद्धारिभि: ॥        | १३  |
| सद्भिश्च पण्डितस             | सार्धं मन्त्रिभिश्चापि संवृतम् । |     |
| दृष्ट्वा शीवं तु गं          | ोपाला विराटमिदमह्यवन् ॥          | 88  |
| गोपाला:                      |                                  |     |
| अस्मान् युधि वि              | निर्जित्य परिभूय सवान्थवान्।     |     |
| षष्टिं गवां सहस्र            | ाणि त्रिगर्ताः कालयन्ति ते ॥     | १५  |
| ताः परीप्स मह                | ाराज मा नेशुः पशवस्तव ॥          | १५॥ |
| वैशस्पायनः-                  |                                  |     |
| श्रुत्वा तु वचनं             | तेषां गोपालानामरिन्दमः ।         |     |
| स राजा महती                  | सेनां मात्स्यानां समवाहयत्।।     | १६॥ |
| -रथनागाश्वकालिल              | गं पत्तिध्वजसमाकुळाम् ॥          | १७  |
| राजानो राजपुत                | ।श्चि, तनुत्राण्यनुभेजिरे ।      |     |
| 1, म—इदमर्ध न                | ास्ति ।                          |     |

| २७] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                          | २२१           |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| भानुमन्ति निवातानि सूपसेव्यानि भागशः ॥                 | १८            |
| पृथकाञ्चनसन्नाहान रथेष्वश्वानयोजयन् ।                  |               |
| उत्कृष्य पाञ्चान् मौर्वीणां वीराश्चापेष्वयोजयन् ॥      | 89            |
| दृढमायसगर्भे तु कवचं तप्तकाञ्चनम् ।                    |               |
| विराटस्य प्रियो भ्राता शतानीकोऽभ्यहारयत् ॥             | २०            |
| सर्वभारसहं वर्म कल्याणपटलं <sup>1</sup> हढम् ।         |               |
| शतानीकाद्वरजो मदिराश्वोऽभ्यहारयत् ।।                   | 28            |
| उत्सेधे यस्य पद्मानि शतं सौगन्धिकानि च ।               |               |
| मृष्टहाटकपर्यन्तं सूर्यदत्तोऽभ्यहारयत् ॥               | २२.           |
| दृढमायसगर्भं तु श्वेतं रुक्मपरिष्कृतम् ।               |               |
| विराटस्य सुतो ज्येष्ठो वीरइशङ्कोऽभ्यहारयत् ॥           | २३            |
| शतसूर्यं शतावर्तं शतविन्दु शताक्षिमत् ।                |               |
| <sup>2</sup> अभेद्यकरुपं मत्स्यानां राजा कवचमाहरत् ॥   | २४            |
| ततो नानातनुवाणि स्वानि स्वान्यव क्षवियाः।              |               |
| युयुत्सवोऽभ्यपद्यन्त देवकल्पाः प्रहारिणः ॥             | २५            |
| सोपस्करेषु शुभ्रेषु महत्सु समळङ्कृतान् ।               |               |
| <sup>8</sup> बृह्त्काञ्चनसन्नाहान् रथेष्वश्वानयोजयन् ॥ | २६            |
|                                                        | <del></del> - |

<sup>1.</sup> अ-क-ड-च-ध्रुवम्। 2. क-अवध्यकत्त्रं। ख-घ-ड-अवध्यकत्पं। 3. ख-पृथक्। घ-मत्स्याः काञ्चनसंनाहा रथेष्व।

<sup>1.</sup> क-ख-ड-च-म-महाप्रमाणं मात्स्यस्य ध्वजमुरुष्ट्रायते।

<sup>2.</sup> ख-घ-दंसितो। क-रथमास्थाय पदवीमनुयास्थाम्यहं गवाम्।

<sup>-3.</sup> म-इदमर्ध नास्ति।

| २७] विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                                   | २२३        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| रुवा विस्तितवाच नाप्रहणवय                                                        | 7.7        |
| एतेपामपि दीयन्तां रथा ध्वजपताकिनः ।                                              |            |
| कवचानि विचित्राणि सुदृढानि छघूनि च ॥                                             | ३४         |
| प्रतिमुख्चन्तु गातेषु दीयन्तामायुधानि च ।                                        |            |
| <sup>1</sup> नेमे जातु न युद्ध्येयुर् इति मे धीयते मतिः ॥                        | 3 4        |
| वैशस्पायनः—                                                                      |            |
| तच्छूत्वा नृपतेर्वाक्यं शीघ्रं त्वरितमानसः ।                                     |            |
| श्रतानिकस्स पार्थेभ्यो रथान <sup>2</sup> राजाज्ञयाऽऽदिशत् ॥                      | ३६         |
| सहदेवाय राज्ञे च भीमाय नकुळाय च ॥                                                | ३६॥        |
| <sup>3</sup> तान् दृष्ट्वा सहसा <sup>4</sup> शूरा राजभक्तिपुरस्सराः ।            |            |
| निर्दिष्टा नरदेवेन रथाञ्छीघ्रमयोजयन् ॥                                           | ३७॥        |
| कवचानि विचित्राणि नवानि च दढानि च।                                               |            |
| विराटः <sup>5</sup> प्रा <b>दिश</b> द्राजा तेषामक्तिष्टकारिणाम् ॥                | ३८॥        |
| तान्यामुच्य शरीरेषु दंशितास्ते महारथाः ।                                         |            |
| तरस्विनइर्छन्नरूपास् सर्वशस्विवशारदाः ॥                                          | ३९॥        |
| रथान् हेमपरिष्कारान् समास्थाय महारथाः।                                           |            |
| पाण्डवा निर्येयुर्हेष्टा दंशिता राजसत्तम ॥                                       | 8011       |
|                                                                                  | धकः पाठः]  |
| 2. क-ख-घ-ड-म-राजन् समादिशत्।<br>3. क-ड-ते वीराः सिंहविकान्ता वलवन्तो मनस्विनः।[आ | धेकः पाटः] |

<sup>4.</sup> ख-घ-म — स्ता राजभिक्तपुरस्कृताः। 5. ख-म-प्रदद्गे यानि।

| २२४                                   | महाभारतम्                              | [अ.  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------|
| विराटमन्वयुः पश्चात् स                | ाहिताः कुरुपुङ्गवाः ।                  |      |
| घत्वारो भ्रातरङ्गुराः प               |                                        | 8811 |
| दीर्घानां च हढानां च ध                | गनुषां ते यथावलम् ।                    |      |
|                                       | ां वीराश्चापेष्व <sup>1</sup> योजयन् ॥ | 8211 |
| ततस्युवाससस्यवें ते वी                | राश्चन्दनोक्षिताः ।                    |      |
| चोदिता नरदेवेन क्षिप्रम               | श्वानयोजयन् ॥                          | 8311 |
| ते हया हेमसञ्खन्ना बृह                | न्तस्साधुवाहिनः ।                      |      |
| चोदिताः प्रत्यहरूयन्त प               | त्रिणामिव पङ्क्तयः ॥                   | 8811 |
| भीमरूपाश्च मातङ्गाः प्रा              | भे <b>त्र<sup>2</sup>करटीमुखाः</b> ।   |      |
| स्वारूढा युद्धकुशहैर् मह              | हामात्राधिरोहिताः ॥                    | 8411 |
| क्षरन्त इव जीमूतास् सु                | दन्ताष्षाष्टिहायनाः ।                  |      |
| राजानमन्वयुः पश्चात् त्र              | क्मन्त इव पर्वताः ॥                    | 8811 |
| दृढायुधजनाकीण रथाश्व                  | गजसङ्कुलम्। '                          |      |
| तद्वलाञ्यं विराटस्य शक                | स्येव तदा बभौ ॥                        | 8011 |
| तं प्रयान्तं महा <sup>3</sup> राजं नि | नीषन्तं गवां पदम् ॥                    | 85   |
| विशारदानां वैश्यानां प्र              | क्रष्टानां तदा नृप।                    |      |

<sup>1.</sup> क-च-म-चोदयन्।
2. मं-कटसंकुलाः। ख-घ-करटामुखाः। ङ-कटकामुखाः।
3. अ-निषेधम्तं क-राज निनीषम्तं।
ख-राज निरीक्षम्तं। घ-राजं निषीदम्तं।

| २८]                     | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व             | २२५ |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|
| विंशतिस्तु स            | हस्राणि नराणामनुयायिनाम् ॥            | ४९  |
| अष्टौ रथसह              | स्राणि दश नागशतानि च।                 |     |
| <sup>1</sup> विंशचाश्वस | हस्राणि मात्स्यानां त्वरितं ययुः ॥    | ५०  |
| तदनीकं विर              | ाटस्य शुशुभेऽतीव भारत ।               |     |
| वसन्ते बहुपु            | ष्पाढ्यं काननं चित्रितं यथा ॥         | 48  |
|                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वाण सप्तविंशोऽज्यायः ॥ २० ॥ ॥ ४० ॥ गोग्रहणपर्वणि पञ्चमोऽज्यायः ॥ ५ ॥ [अस्मिन्नज्याये ५३ स्टोकाः]

# ॥ अष्टाविद्योऽध्यायः ॥

विराटसुशर्भसैन्ययोर्युद्धम् ॥ १ ॥ युधिष्ठिरादिनिहतानां गणनम् ॥ २ ॥ विराटसुशर्मणोर्युद्धम् ॥ ३ ॥

# वैशस्पायनः— 2 निर्ययुर्नगराच्छूरा व्यूढानीकाः प्रहारिणः । त्रिगर्तानस्प्रशन् मात्स्यास् सूर्ये परिणते सति ॥ 3 ते विगर्ताश्च मात्स्याश्च व्यूढानीकाः प्रहारिणः । अन्योन्यमभिवर्तन्ते गोषु गुध्रा महाबळाः ॥ 1. अ—विश । 2. अ-घ-इ-च-म—विर्यायन ।

<sup>1.</sup> अ—विंश। 3. अ—इदमर्थं नास्ति।

<sup>2.</sup> क-व्यवसंयद्भिः। ख-व्यतिषङ्गद्भिः। घ-प्रतिसंयद्भिः।

| २८] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                | २२७ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अहइयत शिरिइछन्नं रजोध्वस्तं सकुण्डलम् ॥<br>हइयन्ते तत्र गात्राणि वीरैिइछन्नानि भागशः ।       | ११  |
| सालस्कन्धनिकाशानि क्षतियाणां महामृधे ॥                                                       | १२  |
| नागभोगितकाशैश्च बाहुभिश्चन्द्नोक्षितैः ।<br>आकीर्णा वसुधा तत्र शिरोभिश्च सकुण्डलैः ॥         | १३  |
| यथा वा वाससी ऋक्णे महारजतरिञ्जते ।<br>विश्वती युवती इयामा भाति तद्वद्वसुन्धरा ॥              | १४  |
| उपशाम्य रजो भौमं रुधिरेण प्रवर्षता ।                                                         |     |
| करमळं प्राविशाद्धोरं निर्मर्यादमवर्तत ॥                                                      | 84  |
| युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृभिस्सहितस्तदा ।<br>च्यूहं कृत्वा विराटस्य अन्वयुध्यत पाण्डवः ॥ | १६  |
| आत्मानं इयेनवत् कृत्वा तुण्डमासीचुधिष्ठिरः ।                                                 |     |
| पक्षौ यमौ च भवतः पुच्छमासीद्वृकोदरः ॥                                                        | १७  |
| सहस्रं न्यहनत् तत्र क्रन्तीपुतो युधिष्ठिरः ॥<br>भीमसेनस्मुसङ्कुद्धस् सर्वशस्त्रश्चां वरः ।   | १७॥ |
| द्विसहस्रं रथान् वीरः परलोकं प्रवेशयत् ॥                                                     | १८॥ |
| नकुलिशातं जन्ने सहदेवश्चतुइशतम् ॥<br>शतानीकइशतं हत्वा मदिराश्वश्चतुइशतम् ।                   | १९  |

| २२८                                    | महाभारतम्                         | [अ. |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> प्रहृष्टां महती सेनां ि   | बेगर्तानां महारथौ ॥               | २०  |
| आच्छेतां बहुसाहस्रं                    | केशाकेशि रथारथि ॥                 | २०॥ |
| लक्षयित्वा त्रिगतीनां                  | तौ प्रविष्टौ महाचमूम् ।           |     |
| जग्मतुस्सूर्यदत्तश्च <sup>2</sup> र्मा | देराइवश्च पृष्ठतः ॥               | २१॥ |
| शङ्खो विराटपुत्रस्तु म                 | हेष्वासो महाबलः।                  |     |
| विनिन्नन् समरे शत्रून्                 | प्रविवेश महाचमूम् ॥               | २२॥ |
| विराटस्तत्र सङ्गामे हर                 | वा पञ्चशतं रथान् ।                |     |
| कुञ्जराणां शतं चैव स                   | तहस्त्रं वाजिनामपि ॥              | २३॥ |
| चरन स विविधान् म                       | गार्गान् रथेन रथयूथपः।            |     |
| त्रिगतीनां सुशर्माणम्                  | आच्छेद्रुक्मरथं रणे ॥             | २४॥ |
| तौ तु प्राहरतां तल म                   | हिष्वासौ महाबलौ ।                 |     |
| अन्योन्यमभिनिन्नन्तौ                   | <sup>8</sup> गोषु गोष्ट्रषभाविव ॥ | २५॥ |
| राजसिंहौ सुसंरब्धी                     | दन्ताभ्यामिव कुञ्जरौ ।            |     |
| कृतास्त्रों निशितविंगैर                | <sup>5</sup> वारयामासतू रणे ॥     | २६॥ |

<sup>1.</sup> क-घ-च-म-प्रविष्टी।

<sup>2.</sup> च-विमलाक्षश्च। क-विमलाश्वश्च। घ—विशालाश्रश्च विष्ठितः। ङ—बळळश्चापि।

<sup>3.</sup> क-**घ-म**-गोष्टे।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-च-मं-विरेजतुरमर्षणौ। 5. क-ख-च-असिशक्तिप्रश्वथैः। म-अभिन्नन्तौ प्रस्परम्। घ-दारयामासत् रणे।

२८] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व २२९

<sup>1</sup>मात्स्यो राजा सुशर्माणं विव्याध निशितैश्वरौ: ।

पञ्चिभः पञ्चभिर्वाणैर् विव्याध चतुरो हयान् ॥ २७॥

द्वाभ्यां सृतं च विव्याध केतुं च त्रिभिराश्चगै: ॥ २८

तथैव मात्स्यराजं तु सुशर्मा युद्धदुर्भदः ।

पञ्चाशिद्धिशतैवीणैर् विव्याध परमास्त्रवित् ॥ २९

तयोर्वेलानि राजेन्द्र समस्तानि महारणे ।

नाजानन्त तदाऽन्योन्यं प्रदोषे राजसा वृते ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकार्याः संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ • ॥ ४०॥ गोत्रहणपर्वणि षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ [असिखध्याये ३० श्रोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-च-म-ततो रथाम्यां रिमनो ज्यतीयातां समन्ततः।
शरान् सस्जतुद्दशीद्यं तोयधारा घनाविव॥
अन्योन्यमभिसंरब्धौ दन्ताभ्यामिव कुक्षरौ ।
कृतास्त्रौ निश्चितंषीग् दारयामासत् रणे॥
[अधिकः पाठः]

# ॥ एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥

सुशर्मणा युद्धे विरादस्य ग्रहणम् ॥ १ ॥ भीमेन युधिष्ठिरचोदनया विरादस्य मोचनपूर्वकं सुशर्मणो बन्धनम् ॥ २ ॥ युधिष्ठिरेण करणया सुशर्मणो विमोक्षणम् ॥ ३ ॥

# वैशम्पायनः— तमसाऽभिद्धुते छोके रजसा चैव भारत । व्यतिष्ठन्त मुहूर्त ते व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ ततोऽन्धकारं प्रणुदन्नुदितिष्ठिन्निश्चाकरः । कुर्वाणो विमछां राविं नन्दयन् क्षत्रियान् रणे ॥ ततः प्रकाशमासाद्य पुनर्युद्धमवर्तत । घोररूपं ¹तदा तिसम्त्रवेक्षन्त परस्परम् ॥ ततस्सुशमी त्रैगर्तस् सह भ्रात्रा सुवर्मणा । अभ्यद्रवन्मत्स्यराजं रथन्नातेन सर्वशः ॥ ततो रथाभ्यां प्रस्कन्द्य भ्रातरौ क्षत्रियानुभौ । गदापाणी सुसंर्वधौ समभ्यद्रवतां ह्यान् ॥ तथैव तेषां तुमुछानि तानि कुद्धानि चान्योन्यमभिद्रवन्ति ।

<sup>1.</sup> म-तदा तेपामवेक्षन्त । क-ख-घ-तदा तेषां नावेक्षन्तः।

| २९]           | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                  | २३१ |
|---------------|--------------------------------------------|-----|
| गद            | गिसि <sup>1</sup> पट्टैश्च परश्चथैश्च      |     |
|               | प्रासैश्च तीङ्णामसुरूपधारैः ॥              | Ę   |
| वर्ल          | ं तु मात्स्यस्य वलेन राजा                  |     |
| •             | सर्वे त्रिगतीधिपतिस्सुशर्मा ।              | *   |
| प्रस          | ध्य जित्वा च निपीड्य मत्स्यान्             |     |
|               | विराटमोजिखनमभ्यधावत् ॥                     | v   |
| मत्ताविव ह    | षावेतौ गजाविव मदोद्धतौ ।                   |     |
| सिंहाविव      | गजप्राही पृत्रशकाविवोद्धतौ ॥               | 6   |
| उभी तुल्य     | गळोत्साहावुभौ तुल्यपराक्रमौ ।              |     |
|               | स्रवि <sup>2</sup> दुषावुभौ युद्धविशारदौ ॥ | 9   |
| तौ निहत्य     | पृथम्धुर्यादुभौ तौ पार्षिणसारथी।           |     |
|               | पधनुर्भाहौ विष्णुकंसाविवोद्धतौ ॥           | 80  |
| सुशर्मा पर    | शिरघ्रो बलवान् वीर्यवान् गदी ।             |     |
| -             | राजानं जीवमाहमथामहीत् ॥                    | 88  |
| तमुन्मध्य र   | पुश्रमी तु विराटं भीमविक्रमम्।             |     |
| स्यन्दनं स्वं | समारोप्य प्रययौ शीव्रवाहनः ॥               | १२  |
| तस्मिन् गृही  | ति नृपतौ विराटे बलवत्तरे।                  |     |
| वलं सर्वे वि  | भिम्नं तन्निरुत्साहं निराशकम् ॥            | १३  |
| 1. ap-H-5     | लेख। स-व—खड़ेश्च।                          |     |

į,

<sup>1.</sup> क-म—ग्रूलेश्च! 2. क-ख-क—क्षेपा।

| २३२               | महाभारतम्                         | [अ. |
|-------------------|-----------------------------------|-----|
| प्रादवन्त भयानम   | गात्स्यास् तिगतैंरिदेता रणे।      |     |
|                   | र्वासु पलायन्ति च यान्ति च ॥      | 88  |
| तेषु विद्राव्यमाण | षु कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ।      |     |
| अभ्यभाषत धर्म     | तिमा भीमसेनमरिन्दमम् ॥            | १५  |
| युधिष्टिरः—       |                                   | :   |
| मात्स्यराजः पर    | ामृष्टस् त्रिगर्तेन सुशर्मणा ।    |     |
| तं मोक्षय महाव    | बाह्ये मा गमद्विषतां वशम् ॥       | १६  |
| उषितास्सा सुखं    | सर्वे सर्वकामैस्सुपूजिताः ॥       | १६॥ |
| भीमसेन महाव       | ाहो गृहीतं तु सुज्ञर्मणा ।        |     |
| त्रायस्व मोचय     | क्षिप्रम् अस्मत्त्रीतिकरं नृपम् ॥ | १७॥ |
| भीमसेन त्वया      | कार्या तस्य वासस्य निष्कृतिः ॥    | १८  |
| वैशम्पायनः        |                                   |     |
| तं तथावादिनं      | तब भीमसेनो महाबलः।                |     |
| अभ्यभाषत दुर्ध    | वर्षी रणमध्ये युधिष्ठिरम् ॥       | 89  |
| भीमः-             |                                   |     |
| अहमेनं परित्रा    | स्ये शासनात् तव पार्थिव ।         |     |
| पश्येदं सुमहत्    | कर्म युध्यतो मम शत्रुभिः ॥        | २०  |
| स्वबाहुबलमाश्रि   | ात्य परेषामसमं रणे।               |     |
| एकान्तमाश्रितो    | राजंस् तिष्ठ त्वं भ्रातृभिस्सह ॥  | २१  |

| २९] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                  | २३३  |
|----------------------------------------------------------------|------|
| <sup>1</sup> अयं वृक्षो महासारो गिरिमात्रो वनस्पति: ।          |      |
| अहमेनं समारुज्य पोथयिष्यामि शालवान् ॥                          | २२   |
| वैशम्पायनः—                                                    |      |
| तं मत्तमिव मातङ्गं वीक्षमाणं वनस्पतिम्।                        |      |
| अत्रवीद्घातरं वीरं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥                       | २३   |
| युधिष्टिरः—                                                    |      |
| मा भीम साहसं कार्षीस् तिष्ठत्वेष वनस्पतिः ॥                    | २३॥  |
| मा त्वां वृक्षेण कर्माणि कुर्वन्तमतिमानुषम् ।                  |      |
| जनास्समवबुध्येरन् भीमोऽयमिति भारत ॥                            | २४॥  |
| मा यहीस्त्वमिमं वृक्षं सिंहनादं च मानद ।                       |      |
| <sup>2</sup> वृक्षं चेत् त्वं नयेवीर विज्ञास्यति जनो ध्रुवम् ॥ | 2411 |
| अन्यदेवायुधं गृह्य प्रतिपद्यस्व मानुषम् ।                      |      |
| चापं वा यदि वा शक्ति निश्चिशं वा गृहाण भो ॥                    | २६॥  |
| यदेव मानुषं भीम भवेदन्यैरलक्षितम् ।                            |      |
| तदेवायुधमादाय मोश्वयाशु महीपतिम् ॥                             | २७॥  |
| यमौ च पक्षरक्षौ ते भवितारी महावछौ।                             |      |
| व्यायच्छतस्ते समरे मत्स्यराजं परीप्सतः ॥                       | २८॥  |
| 1. क-म-सुस्कन्धोऽयं महावृक्षो गदारूप इव स्थितः।                |      |

<sup>[</sup>इति पाठान्तरम्] [अधिकः पाठः] 2. ख इमं दृक्षं गृहीत्वा त्वं नेमां सेनामभिद्रव।

| 1वैशस्पायनः—                                             |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| <sup>1</sup> इत्युक्त्वा भीमसेनं तं स्वयमेव युधिष्ठिरः । |      |
| अन्वयाज्ञवनैरश्वैः परीप्सन् मात्स्यसत्तमम् ॥             | २९॥  |
| भ्रातुर्वचनमादाय भीमो वृक्षं विस्रुज्य च ।               |      |
| चापमादाय सम्प्राप्तो रथमारु पाण्डवः ॥                    | 3011 |
| <sup>2</sup> ते संहतास्तर्व एव हयान् पार्था अचोद्यन ।    |      |
| दिञ्यास्त्रकुशलास्सर्वे नीतिज्ञाश्चास्पृशन् परान् ॥      | 3811 |
| ततस्समस्तास्ते सर्वे तुरगानभ्यचोद्यन् ।                  |      |
| दिञ्यमस्त्रं विकुर्वाणास् विगर्तीश्चाप्युपाद्रवन् ॥      | ३२॥  |
| तान् निष्टत्तरथान् दृष्ट्वा पाण्डवान् महतीं चमूम् ।      |      |
| वैराटिः परमऋद्धो युयुधे परमाद्भुतम् ॥                    | 3311 |
| <sup>3</sup> त्रिगर्तास्तमतिक्रम्य अयुध्यन्त जयैषिणः ॥   | 38   |
| तान् भीमसेनस्सङ्कुद्धस् सर्वशस्त्रभृतां वरः ।            |      |
| द्विसहस्रं रथान् वीरः परलोकं ⁴प्रवेशयत् ॥                | 34   |
| सहस्रं प्राहिणोद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ।          |      |
| नकुलश्चापि सप्तैव शतानि प्राहिणोच्छरैः ॥                 | ३६   |
| शतानि त्रीणि श्राणां सहदेवः प्रतापवान् ।                 |      |
| युधिष्टिरसमादिष्टो निजन्ने पुरुषर्षभः ॥                  | ३७   |

<sup>1.</sup> अ-ख-ब-इ-च-म-अयं छोको न दृश्यते। 2. अ-ख-घ-ङ-च-म-अयं छोकोनास्ति। 3. क-श्रिगर्तान् समतिक्षम्य जयमत्तान् सुयुश्यतः।

ख-म-अद्दीयत्।

| २९] वि                                  | राटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                         | २३५  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| प्रविक्य महतीं सेनां                    | त्रिगर्तानां महावलाः।                           |      |
| क्षोभयन्तश्च सैन्यानि                   | सिंहाः श्लुद्रमृगानिव ॥                         | ३८   |
| ततो युधिष्टिरो राज                      | त्वरमाणो महाबलः।                                |      |
| अभिद्रुत्य सुशर्माणं                    | शरैरभ्यहनद्भुशम् ॥                              | ₹ ९, |
| सुशर्माऽपि सुसङ्कु                      | द्वस् त्वरमाणो युधिष्ठरम् ।                     |      |
| अविध्य <sup>1</sup> दशभिबाँ णैइ         | ्चतुर्भिश्चतुरो हयान् ॥                         | 80   |
| _                                       | ी कुन्तीपुत्नो <sup>2</sup> वृकोदरः।            |      |
| समासाच सुशमीणम्                         | (अश्वांस्तस्य न्यपातयत् ॥                       | 88   |
|                                         | हत्वा परमसायकैः।                                |      |
|                                         | ग्रे रथोपस्थादपातयत् ॥<br>-                     | ४२   |
|                                         | ोणाश्वो नाम नामतः।                              |      |
|                                         | त्रिगर्ते व्याजहात् तदा ॥                       | 83   |
| तता वराटः प्रस्कन्य<br>गदामस्य परामृक्य | प रथा <b>द</b> थ सुशर्मणः ।<br>समेनाभ्यहनदुली ॥ | 88   |
|                                         | र् वृद्धोऽपि तरुणो यथा।।                        | 8811 |
| त नवार गवावाल                           | ्र र खाडान तराजा प्रया ॥                        | 0011 |

<sup>1.</sup> क-म-च विभि।

<sup>2.</sup> अ-ख-ध-ङ--युधिष्टिरः। 3. ख-घ-म--गोपौ च।

स-प्रस्कन्य तावद्गीमस्तु स्वरथाद्गीमविक्रमः।
 उत्प्रुत्यागत्य वेगेन तद्गथे विनिपात्य च ॥
 सुशर्मणश्शिरोऽगृह्णात् पुनराश्वास्य युश्यतः।
 अप्रादिरेविनिश्विष्य सिंहः श्रुद्धसृगं यथा ॥
 उध्वैमुत्प्रुत्य मार्जार आखोर्यह्वविछरो स्वा ॥

<sup>2.</sup> अ-ख-त-म-इदमर्ध नास्ति।

<sup>3.</sup> अ-ङ-च -बीर्यवान्।

<sup>4.</sup> क-महाबलाः। अ-ङ-च-जितेन्द्रयाः।

| २९] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                                                                         | २३७.               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| दर्शयामास भीमस्तु सुशर्माणं नराधिपम् ॥                                                                                                                                | <b>५२॥</b>         |
| त्रोवाच पुरुषव्याचो भीममाहवशोभिनम् ॥<br>युधिष्टरः—                                                                                                                    | 43                 |
| तं राजा प्राहसदृष्ट्वा मुच्यतां वै नराधमः ॥<br>वैशम्पायनः—                                                                                                            | ५३॥                |
| एवमुक्तोऽत्रवीद्गीमस् सुशर्माणं महावलम् ॥<br>भीमः-                                                                                                                    | 48                 |
| जीवितुं चेच्छसे मृढ हेतुं मे गदतइश्र्णु ।                                                                                                                             |                    |
| दासोऽसीति त्वया वाच्यं संसत्सु च सभासु च ॥                                                                                                                            | 44                 |
| एवं ते जीवितं दद्याम् एष युद्धजितो विधिः ।।<br>वैशम्पायनः—                                                                                                            | . ५५॥              |
| तमुवाच ततो ज्येष्ठो भ्राता सप्रणयं वचः ॥                                                                                                                              | 48                 |
| युधिष्टरः—                                                                                                                                                            |                    |
| मुख्र मुख्राधमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम् ।                                                                                                                             |                    |
| दासभावं गतो द्येष विराटस्य महीपतेः ॥                                                                                                                                  | 40                 |
| अदासो गच्छ मुक्तोऽसि मैवं कार्षीः कदाचन ॥<br>वैशम्पायनः—                                                                                                              | ५७॥                |
| एवमुक्ते तु सत्रीडस् सुशर्माऽसीदधोमुखः ॥                                                                                                                              | 46                 |
| <sup>1</sup> मोचयित्वा विराटं तु पाण्डवास्ते हतद्विष: ।                                                                                                               |                    |
| खवाहुबलसम्पन्ना हीनिषेवा यतव्रताः ॥                                                                                                                                   | 49                 |
| सङ्गामशिरसो मध्ये तां राति सुखिनोऽवसन् ॥                                                                                                                              | 4911               |
| इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासि<br>विराटपर्वणि पृकोनतिंक्षोऽध्यायः ॥ २९ ॥<br>॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥<br>[अस्मिन्नध्याये ५९॥ इलोकाः] |                    |
|                                                                                                                                                                       | 1.7.5.00 Page 17.2 |

<sup>1.</sup> क-स मुक्तोऽभ्येत्व राजानम् अभिवाद्य प्रतस्थिवान् ॥ [अधिकः पाठः]

# ॥ त्रिंशोऽध्यायः ॥

# युधिष्ठिरचोदनया विराटप्रेषितैर्दृतैर्नगरमेत्य जयोद्घोषणम् ॥ ९ ॥

| वैशम्पायनः                                       |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| ततो विराटः कौन्तेयान् अतिमानुषविकमान् ।          |     |
| अर्चयामास वित्तेन मानेन च महारथान् ॥             | 8   |
| वचसा चैव सान्त्वेन स्नेहेन च मुदाऽन्वित: ॥       | 811 |
| विराटः—                                          |     |
| यथैव मम रत्नानि युष्माकं तानि वै तथा।            |     |
| कार्यं कुरुत तैस्सर्वेर् यथाकामं यथासुखम् ॥      | २॥  |
| द्दाम्यलङ्कृताः कन्या वसूनि विविधानि च ।         |     |
| मनसा चाप्यभित्रेतं यद्वइशत्रुनिवर्हणाः ॥         | 311 |
| युष्माकं विकमाद्य मुक्तोऽहं स्वस्तिमानिति ।      |     |
| तस्माद्भवन्तो मतस्यानाम् ईश्वरास्सर्व एव हि ॥    | 811 |
| वैशस्पायनः—                                      |     |
| तं तथावादिनं सर्वे कौरवेयाः पृथक् पृथक् ।        |     |
| जचुः प्रहष्टमनसो युधिंष्ठिरपुरोगमाः ।।           | 411 |
| पाण्डवाः—                                        |     |
| प्रतिनन्दामहे वाचं सर्वथैव विशाम्पते ।           |     |
| एतेनैवाद्य शीतास्सो यत् त्वं मुक्तोऽसि शत्रुभिः॥ | ६॥  |

| 30]                               | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व               | २३९        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| यत् त्वं मुत्त                    | होऽसि शत्रुभ्यो होतत् कार्यं हितं हि नः | T.         |
|                                   | कार्यमस्माकं न धनं मृगयामहे ॥           | ७॥         |
|                                   | प्रीतमना मात्स्यराजो युधिष्ठिरम् ।      |            |
| <sup>1</sup> पुनरेव मह<br>विराटः- | ावाहुर् विराटो राजसत्तमः ॥<br>–         | ट॥         |
|                                   | भेषेक्यामि मत्स्यराजस्तु नो भवान् ॥     | 9          |
| मनसा चाप                          | यभिप्रेतं यत् ते शत्रुनिवर्हण।          |            |
|                                   | सम्प्रदास्यामि सर्वमहिति नो भवान्।।     | १०         |
| रत्नानि गास्                      | मुवर्णं च मणिमुक्तमथापि च ।             |            |
|                                   | वेप्रेन्द्र सर्वथैव नमोऽस्तु ते ॥       | ११         |
| त्वत्कृते ह्यस                    | पञ्चामि राज्यमात्मानमेव च।              |            |
| यतश्च जातस                        | संरम्भस् स च शत्रुवेशं गतः ॥            | १२         |
| वैशस्पार                          | गनः <del></del>                         |            |
|                                   | रो माल्स्यं पुनरेवात्रवीद्वचः ॥         | १२॥        |
| युधिष्टिर                         |                                         |            |
| प्रतिनन्दामि                      | ते वाक्यं मनोज्ञं मात्स्य भाषितम्।      |            |
| आनृशंस्यपरं                       | ी नित्यं सुमुखस्सततं भव ॥               | 2311       |
| वैशम्पाय                          | नः-                                     |            |
| पुनरेव विरा                       | टश्च राजा कङ्कमभाषत ॥                   | 18         |
| 1. ख—निर्भः<br>2. क-ख-ध-          |                                         | धेकः पाठः] |

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म--तथैव च मम प्रीत्या प्रतिगृह्ण ममान्तिके।

<sup>3.</sup> क-म-प्रतीतश्चेत् पुनस्तुष्टः। ख-प्रतीतश्चेत् ततस्तुष्टः। घ-प्रतीतश्चेत् पुरं तुष्टः।

| <b>30</b> ]               | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                         | 288  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| विसर्जय नृप               | श्रेष्ठ वरमेतदृहं वृणे ।।                                         | २१   |
|                           | नः—<br>ङ्केन विराटो राजसत्तमः ।<br>ः कङ्कं सुशर्मा यातु चेष्टतः ॥ | २२   |
| कङ्कः—                    |                                                                   |      |
|                           | स्त्वरिता नगरं तव पार्थिव।                                        |      |
| सुहृद्गं प्रियम           | ाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम् ॥                                     | २३   |
| वैशम्पाय                  |                                                                   |      |
| _                         | माल्यो दूतान् राजा समादिशत्।।                                     | २३॥  |
| विराटः—<br>आचक्षध्वं पु   | रंगत्वा सङ्गामे विजयं मम ।                                        |      |
| <sup>1</sup> कुमार्थस्समह | उङ्कुत्य पर्यागच्छन्तु मे पुरात् ॥                                | 2811 |
| वादित्राणि च              | । सर्वाणि गणिकाश्च खळङ्कृताः ।                                    |      |
| प्रयायान्तु च             | में शीव्रं नागरास्सर्व एव हि ॥                                    | २५॥  |
| वैशम्पाय                  | नः—                                                               |      |
| एवमुक्तासाथ               | । दूता रात्री यात्वा तु केवलम् ।                                  |      |
| ततोऽन्तरा वै              | वे उषिता दूताइशीघानुयायिनः ॥                                      | २६॥  |
| नगरं प्राविश              | स्ते वै <sup>2</sup> सम्यगभ्युदिते खौ ॥                           | २७   |
| . Mar                     |                                                                   |      |

<sup>1.</sup> ख-घ-छ-म-कुमारा।
2. क-छ-च-म-सूर्ये सम्यगथोदिते। ख-सूर्ये सद्यो यथोदिते। घ-सूर्यं स्वो यथोदिते। घ-सूर्यं स्वो दयो तथा।
D-16

विराटनगरं प्राप्य शीव्रं नान्दीमघोषयन् । <sup>1</sup>पताकोत्तरमालाढ्यं पुरमप्रतिमं यथा ॥

२८

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्णकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वीण विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ ४७ ॥ गोञ्रहणपर्वीण अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ श्रिसिष्णध्याये २८ श्लोकाः

# ॥ एकत्रिंशोऽध्यायः ॥

दुर्योधनेन भीष्मद्रोणादिभिः सह विराटनगरमेत्य उत्तरभागे गर्वा ब्रहणम् ॥ १ ॥ गोपालेन केनचित् पुरमेत्य उत्तरं प्रति कुरुभिगोंब्रहणस्य निवेदनम् ॥ २ ॥

### वैशस्पायनः-

| याते त्रिगतीन् मात्स्ये तु पश्चंस्तान् वै परीप्सति । |     |   |
|------------------------------------------------------|-----|---|
| दुर्चोधनस्सहामात्यो विराटपुर <sup>2</sup> मभ्यगात् ॥ |     | 8 |
| भीष्मद्रोणौ च कर्णश्च कृपोऽपि परमास्त्रवित्।         |     |   |
| द्रौणिश्च सौबल्खेव तथा दुइशासनइशलः ॥                 | 14. | २ |
| विविंशतिर्विकर्णश्च चिल्लसेनश्च वीर्यवान् ।          |     |   |
| दुस्सहो दुर्मुखञ्चैव एते चान्ये महारथाः ॥            |     | 3 |

<sup>1.</sup> क-ष-ङ-च-म-पताको ब्ल्यमालाढ यं।

<sup>2.</sup> क-ख-**ब-म**-मेख च।

| ३१]                         | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                           | २४३      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|                             | गम्य विराटस्य महीपतेः ।<br>य तरसा गोधनं जहुरोजसा ।।                  | 8        |
|                             | ाणि कुरवः कालयन्ति च ।<br>। परिगृह्य समन्ततः ।।                      | 4        |
| _                           | रोषेण हन्यतां तैर्महारथै: ।<br>॥सीत् सम्प्रहारे भयङ्करे ॥            | <b>६</b> |
|                             | न्त्रस्तो रथमास्थाय सत्वरः ।<br>व परिक्रोशंस्तदाऽऽर्तवत् ।।          | vs       |
|                             | राज्ञो नृपवेइमाभ्ययात् तदा ।<br>तूर्णम् आख्यातुं प्रविवेश ह ॥        | C        |
|                             | नाम पुत्नं मात्स्यस्य मानिनम् ।<br>गाचष्ट राष्ट्रस्य पद्मुकर्षणम् ।। | 9        |
| गवाष्यक्षः-<br>गवां शतसहस्र | -<br>ाणि कुरवः कालयन्ति ते ।                                         |          |
| NAME OF BUILDING            | ाष्ट गोधनं राष्ट्रवर्धन ॥<br>सुः क्षिप्रं निर्याहि वै स्वयम् ।       | १०       |
| त्वां हि मात्स्यो           | महीपाळस् सैन्यपाळिमहाकरोत्।।                                         | 88       |
| ी. क-च-म-भ                  | विण। ख-बोचेषु हन्यते दुन्दु भिर्महान्।                               |          |

| २४४ महाभारतम्                                                                                                        | [अ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| त्वां वै परिषदो मध्ये स्नाघते हि नराधिप: ।                                                                           |     |
| पुत्रो ममानुरूपश्च शूरश्चेति कुलोइहः ॥                                                                               | १२  |
| इष्वस्विनिपुणो योद्धा सर्वशस्त्रविशारदः ।                                                                            |     |
| समर्थस्समरे योद्धं कौरवैस्सह ताहरौः ॥                                                                                | १३  |
| तस्य तत् सत्यमेवास्तु मनुष्येन्द्रस्य भाषितम् ।                                                                      |     |
| जयश्च नियतो युद्धे कौरवा <sup>1</sup> यान्तु विद्रुताः ॥                                                             | 88  |
| आवर्तय कुरुक्षित्वा पश्न् पश्चपतिर्यथा ।                                                                             |     |
| निर्देहैषामनीकानि भीमेनेइवरतेजसा ॥                                                                                   | १५  |
| धनुइच्युते रुक्मपुङ्केश् चित्रैस्सन्नतपर्वभिः।                                                                       | ,   |
| द्विपतां भिन्ध्यनीकानि गजानामिव यूथपः ॥                                                                              | १६  |
| वाणोपवीणां ज्यातन्त्रीं चापदण्डां महास्वनाम् ।                                                                       |     |
| प्रविद्य महतीं सेनां धनुर्वीणां प्रवादय ॥                                                                            | 80  |
| निर्याहि नगरात् तूर्णे राजपुत्र किमास्यते ।                                                                          |     |
| श्वेताः काञ्चनसन्नाहा रथे युज्यन्तु ते हयाः ॥                                                                        | १८  |
| ध्वजं च सिंहं सौवर्णम् उच्छ्रयस्व <sup>2</sup> रथे विभो ॥                                                            | १८॥ |
| रक्मपुङ्काः प्रसन्नामा मुक्ता हस्तवता त्वया ।                                                                        |     |
| छादयन्तु शरास्तूर्यं राज्ञामायुर्निरोधकाः ॥                                                                          | १९॥ |
| 1. क-ख-ड-च-म-श्र ध्रुवं हताः। घ-श्र ध्रुवं गताः।<br>2. म-तथा विभो। अ-रथोत्तमः। ख-महाविभो।<br>घ-यथा विभो। ड-रथोत्तमे। |     |

रणे जित्वा कुरून सर्वान वज्रपाणिरिवासुरान । यशो महदवाप्य त्वं प्रविशेदं पुरं पुनः ॥ २०॥ त्वं हि राष्ट्रस्य परमा गतिमीत्स्यपतेस्स्रत । गतिमन्तो भवन्त्वद्य सर्वे विषयवासिनः ॥ 2811

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एक सिंशोऽध्याय: ॥ ३१॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ [असिन्नध्याये २१॥ श्लोकाः]

### ॥ द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥

उत्तरे समुचितसारथेरभावेन खिद्यमाने अर्जुनेन द्वौपदीं प्रति उत्त-राय बृहन्नलायाः सार्थ्यकौश्रक्तिवेदनचोदना ॥ १ ॥ आत्चोदितया उत्त-रया बृहज्जलां प्रति उत्तरस्थसारथ्यकरणप्रार्थना ॥ २ ॥ उत्तरेण सार्थी-भूतेनार्जुनेन सह कुरून प्रति रणायाभियानम् ॥३॥

वैशम्पायनः-<sup>1</sup>स्त्रीमध्य उक्तस्तेनासौ वाक्यं तेजः प्रवर्धनम् । अन्तःपरे क्षाचमान इदं वचनमत्रवीत् ।।

उत्तर:-

1. ख-च-ततो जनसमक्षं तु खीमध्ये च विशेषतः। गबाध्यक्षेण संप्रोक्तं वाक्यं तेजःप्रवर्धनम् ॥ [अधिकः पाटः]

अद्याहमन् गच्छेयं दृढधन्वा गवां पद्म ।

| २४६ महाभारतम्                                                            | [अ.            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| यदि में सारिथः कश्चिद् भवेदश्वेषु कोविदः ॥                               | २              |
| तमहं नाधिगच्छामि यो मे यन्ता समो भवेत्।                                  | and the second |
| पर्यथ्वं सार्थि शीघं मम <sup>1</sup> युद्धं प्रदास्यतः ॥                 | Ą              |
| अष्टाविंशतिरात्रं वा मासं वाऽपि भवेत् ततः ।                              |                |
| यत चासीन्महायुद्धं तत्र मे सारथिईतः ॥                                    | 8              |
| यद्यहं त्वभिगच्छेयं यो मे यन्ता भवेद्युधि ।                              |                |
| त्वरावानद्य यास्यामि समुच्छ्रितमहाध्वजः ॥                                | 4              |
| विगाह्य तत् परानीकं गजवाजिरथाकुलम् ।                                     |                |
| शस्त्रप्रतापानिर्वीर्यान् कुरुक्षित्वाऽऽनये पराून् ॥                     | Ę              |
| दुर्चोधनं शान्तनवं कर्णं वैकर्तनं कृपम् ।                                |                |
| द्रोणं च सह पुत्रेण महेब्वासान् समागतान् ॥                               | v              |
| विवासियत्वा सङ्गामे दानवान् मधवानिव ।                                    | na Pros        |
| अनेनैव मुहूर्तेन पुनः प्रसानये पश्ना ॥                                   | 6              |
| श्र्न्यमाज्ञाय कुरवः प्रयान्त्यादाय गोधनम् ।                             |                |
| किं नु शक्यं च तैः कर्तुं यदहं तत्र नाभवम् ॥                             | 9              |
| पद्येयुरद्य मे वीर्यं कुरवस्ते समागताः ।                                 |                |
| किं नु पार्थीऽर्जुनस्साक्षाद् इति मंस्यन्ति मां परे ।                    | १०             |
| 1. क—युक्तं प्रयास्यतः। ख-म—युद्धं प्रयास्यतः।<br>घ—युद्धं प्रधार्यताम्। |                |

| ३२]                         | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                               | २४७    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| वैशस्पाय<br>तस्य तदचनं      | नः—<br>श्रुत्वा स्त्रीषु चात्म <sup>1</sup> प्रशंसनम् । |        |
| -                           | ख्राली वीभत्सोः परिकीर्तनम् ॥                           | ११     |
| श्रुत्वा तद्जुन             | गो वाक्यम् उत्तरेण प्रभाषितम् ।                         |        |
| <sup>2</sup> पाञ्चांलीमर्जु | नो वाक्यम् उवाच तद्तुस्मरन् ॥                           | १३     |
| अतीतसमये                    | काळे प्रियां भार्यामभाषत ।                              | •      |
| द्रुपदस्य सुत               | ं राज्ञः पाञ्चालीं रूपसम्मताम् ॥                        | 8 8    |
| सत्यार्जवगुण                | पितां भर्तुः प्रियहितैषिणीम् ॥                          | १३॥    |
| अर्जुन:-                    |                                                         |        |
| उत्तरां त्रुहि              | पाञ्चालि गत्वा क्षिप्रं शुचिस्मिते ॥                    | 68     |
| इयं किल पुर                 | त युद्धे खाण्डवे सन्यसाचिनः।                            |        |
| साराथः पाण                  | डुपुतस्य पार्थस्य तु बृहन्नला ॥                         | १५     |
| _                           | वेद्युद्धे सा चेदान्ता बृहन्नला ॥                       | १५॥    |
| वैशस्पाय<br>सा सोटिना       | नः—<br>तदा तेन हार्जुनेन शुचिस्मिता।                    |        |
|                             | तदाऽऽगम्य उत्तराया निवेशनम् ॥                           | 9611   |
|                             |                                                         | १६॥    |
|                             | मयान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव ।                       |        |
| युधिष्ठिरं धमे              | परं सत्यार्जवपथे स्थितम् ॥                              | १७॥    |
| अमर्षयन्ती त                | ाहु:खं कृष्णा कमललोचना ।                                |        |
| 1. ы-в-яга                  | निम। 2. अ-च-इदसर्थं ना                                  | स्ति । |

<sup>1.</sup> अ-ङ-प्रदर्शनम्।

<sup>2.</sup> अ-च-इदमधं नास्ति

उत्तरामाह वचनं सखीमध्ये विलासिनीम् ॥

१८॥

द्रौपदी-

योऽयं युवा वारणयूथपोपमो

बृहन्नलाऽस्मीति जनोऽभ्यभाषत ।

पुरा हि पार्थस्य स सारथिस्सदा

धनुर्धराणां प्रवरस्य मन्ये ॥

9911 20

<sup>1</sup>स दृष्टपूर्वो हि मया घरन्या पाण्डवालये ॥

यदा येन सहायेन खाण्डवं चादहत् पुरा ।

अर्जुनस्य तदा तेन सङ्गद्दीता हयोत्तमाः ॥

तेन सारथिना पार्थस् सर्वभूतानि सर्वशः। अजयत् खाण्डवप्रस्थे न हि यन्ताऽस्ति ताहशः ॥

२२

1. ख-च-एतेन वै सार्थिना तदाऽर्जुनस्

सदेवगन्धर्वमहोरगासुरान् । सर्वाणि भूतान्यजयत् स वीर्यवान् अतर्पयश्चापि हिरण्यरेतसम्॥ यंदस्य संस्थामपि तस्य संयुगे जानामि बीर्थं परवीरमध्यगम्।

सङ्गह्य रक्मीनिप चास्य वीर्यवान्

आदाय चापं प्रययौ रथे स्थितः॥

न सर्वभूतानि न देवदानवा न चापि सर्वे कुरवस्समागताः।

धनं हरेयुस्तव जातु धन्विनो बृहन्नका त्त्रसारिययदि॥

धनुष्यनवमश्चासीत् तस्य शिष्यो महात्मनः। [अधिकः पाठः]

| · '                      |                                               |                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ३२]                      | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                     | २४९                                   |
| वैशस्पायनः               | <b></b>                                       |                                       |
| ततस्यैरिन्ध्रसहि         | ह्ता उत्तरा भ्रातुरत्रवीत् ॥                  | २२॥                                   |
| उत्तरः—                  |                                               |                                       |
| अभ्यर्थयेमां स           | ारथ्ये वीर शीवं बृहन्नलाम् ॥                  | २३                                    |
| शिक्षितेपा हि            | सारथ्ये नर्तने गीत <sup>1</sup> वादने ।       | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| सैरन्ध्रचाह मह           | हाप्राज्ञा स्तुवन्ती वै वृह <b>त्र</b> लाम् ॥ | , २४                                  |
| 2 उत्तर:                 |                                               |                                       |
| सैरन्धि                  | य जानासि मम व्रतं यथा                         |                                       |
| र्म                      | वं न भाषे पुरुषस्ख्यं हि ।                    |                                       |
| सोऽहं                    | न शस्यामि बृहन्नलां शुभे                      |                                       |
| व                        | कुं स्वयं यच्छ ह्यान् ममेति ॥                 | २५                                    |
| सैरम्धी-                 |                                               |                                       |
| <sup>3</sup> भयकाले तु र | तम्प्राप्ते न व्रतं नावतं पुनः ।              |                                       |
| यथा दुःखं प्रत           | रित तथा युक्तं चरेद्भुधः ॥                    | २६                                    |
| इति धर्मविदः             | प्राहुस् तस्माद्वाच्या बृह्नळा ।।             | २६॥                                   |
|                          | श्रोणी भगिनी ते यवीयसी ।                      |                                       |
| अस्यास्तु वचन            | ं वीर करिष्यति न संशयः ॥                      | २७॥                                   |
| ] a-13-11-13             | पिन्ने I                                      |                                       |

क-ख-म-वादिते।
 स-श्रुःबोत्तरोत्तरावावयं सैरन्ध्या समुदीरितम्। सन्धार्य मनसा सम्यक् सैरन्ध्री पुनरव्यतीत्॥ [अधिकः पाठः] 3. म—इदमादि अधैसर्यं नास्ति।

| २५०               | महाभारतम्                               | [अ.        |
|-------------------|-----------------------------------------|------------|
| यदि ते र          | तारथिस्सा स्यात् कुरून् सर्वानसंशयम् ।  |            |
| जित्वा र          | गश्च समादाय ध्रुवमागमनं भवेत् ॥         | २८॥        |
|                   | पायनः—                                  |            |
| एवमुक्तस          | स सैरन्ध्रचा भगिनीं प्रत्यभाषत ।।       | २९         |
| उत्तर<br>गच्छ त्व | रः—<br>ामनवद्याङ्गि तामानय बृहन्नलाम् ॥ | <b>२९॥</b> |
|                   | पायनः—                                  |            |
| 7                 | सा प्राद्रवत् काञ्चनमास्यधारिणी         |            |
|                   | ज्येष्ठेन भ्रात्रा प्रहिता यशस्विनी ।   |            |
| ]                 | भातुर्नियोगं तु निशम्य सुभूश्           |            |
|                   | ग्रुभानना हाटकरत्नभूषिता ॥              | 3011       |
|                   | सा वज्रमुक्तामणिहेमकुण्डला              |            |
|                   | मृदुऋमा भ्रातृनियोगचोदिता ।             |            |
| 3                 | प्र <b>दक्षिणाव</b> र्ततनुदिशखण्डिनी    |            |
|                   | पद्मानना पद्मद्छायताक्षी ॥              | 3 2 11     |
| •                 | तन्वी समाङ्गी मृदुमन्द्रलोचना           |            |
|                   | मात्स्यस्य राज्ञो दुहिता विलासिनी।      |            |
|                   | सा नर्तनागारमरालपक्ष्मा                 |            |
|                   | शतहदा मेचिमवान्वपद्यत ॥                 | 3211       |
|                   | सा नागनासोपमसंहितोरूर                   |            |
|                   | अनिन्दिता वेदिविलग्नमध्या ।             |            |
|                   |                                         |            |

<sup>1.</sup> अ-श्लोकद्वयं नास्ति।

| ३२] | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व           | २५१  |
|-----|-------------------------------------|------|
|     | आसाद्य तस्यौ वरमाल्यधारिणी          |      |
|     | पार्थं ग्रुभा नागवधूरिव द्विपम् ॥   | ३३॥  |
|     | तामागतामायतताम्र <b>ोप</b> नाम्     |      |
|     | अवेदय पार्थस्समयेऽभ्यभाषत ॥         | ३४   |
| अ   | र्जुन:—                             |      |
| · · | किमागता काञ्चनमाल्यधारिणी           |      |
|     | सुगाति किञ्चित् त्वरिताऽसि सुभ्रु । |      |
|     | किं ते मुखं सुन्दरि न प्रसन्नम्     |      |
|     | आचक्ष्व शीघं मम चारुहासिनि ॥        | ३५   |
| व   | शम्पायनः                            |      |
|     | सा वज्रवेद्दर्यविकारकुण्डला         |      |
|     | विनिद्रपद्मोत्पलपत्रगन्धिनी ।       |      |
|     | प्रसन्नताराधिपसन्निभानना <b></b>    |      |
|     | पार्थं कुमारी वचनं बभाषे ॥          | 3 &  |
| उ   | त्तरा—                              |      |
|     | हरान्ति वित्तं कुरवः पितुर्मे       |      |
|     | शतं सहस्राणि गवां बृहत्रले ।        |      |
|     | सा भ्रातुरश्वान् मम संयमस्व         |      |
|     | पुरा परे दूरतरं हरान्ति गाः ॥       | ₹ ७. |
|     | सैरान्ध्रराख्याति बृहन्नले त्वां    |      |
|     | सुशिक्षितां सङ्ग्हणे रथाश्वयोः।     |      |

विराटप्रवंणि - गोग्रहणपर्व 32] 243. <sup>1</sup>तं सा ब्रजन्तं त्वरितं प्रभिन्नामिव कुञ्जरम् । अन्वगच्छद्विशालाक्षी गर्ज गजवधूरिव ॥ ४२॥ दूरादेव तु सम्प्रेक्य राजपुत्रोऽभ्यभाषत ॥ 83 उत्तर:--त्वया सारथिना पार्थः खाण्डवेऽभिमतपेयत । पृथिवीं चाजयत् कृत्स्नां कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः ॥ 88. सैरन्ध्री त्वां ममाचष्ट सा हि जानाति पाण्डवान ॥ 8811 <sup>2</sup>देवेन्द्रसार्थिवीरो मात्तिः ख्यातविक्रमः । सहोत्रो जामद्ग्रेश विष्णोर्यन्ता च दारकः ॥ 8411 <sup>3</sup>अरुणस्तूर्ययन्ता च सुमन्त्रो दशरथस्य च । सर्वे सारथयः ख्याता न बृहन्नलया समाः ॥ ४६॥ इत्युक्तोऽहं च सैरन्ध्रया तेन त्वामाह्यामि वै ॥ 86.

ख-च—तमापतन्तं वरमूषणैर्वृतं

महाप्रमं वारणयूथपोपमम्।

गजेन्द्रबाहुं कमलायतेक्षणं

कवाटवश्वस्थलमुद्धातांसकम्॥

तमागतं पार्थममिलकर्शनं

महाबलं नागमिव प्रमाधिनम्।
वैराटिरामन्त्र्य ततो बृहन्नलां

गर्वा निनीषन् पद्मुत्तरोऽववीत्॥ [अधिकः पाठः]

2. क-म-सहसाहो जामदग्नेः। ज-सुमहो। घ-सोमो यथा। 3. ख-घ-सुमन्त्रो वा दाशरथेः सूर्ययन्ता यथाऽरुणः।

| 248            | महाभा <b>रतम्</b>                         | [अ.   |
|----------------|-------------------------------------------|-------|
| आहता त्वं मया  | साधै योद्धं याहि बृहन्नले ।               |       |
|                | भवन्ति कुरुभिर्द्धताः ॥                   | 89    |
| वैशस्यायनः-    |                                           |       |
|                |                                           | 12 JU |
| तथाका अत्युवाच | नं राज <b>पु</b> त्रं बृह <b>न्न</b> ला॥  | 8८॥   |
| बृहञ्जला—      |                                           |       |
| का शक्तिमेम सा | रथ्यं कर्तुं सङ्गाममूर्धनि ॥              | ४९    |
|                | गीतं वादित्रं वा पृथग्विधम् ।             |       |
|                | नद्रं ते सारध्यं तु कुतो मम ॥             | 40    |
| उत्तर:-        |                                           | *     |
| त्वं नर्तकं    | ो वा यदि वाऽपि गायकः                      |       |
| क्षिप्रं       | तनुत्रं परिधत्स्व भानुमत् ।               |       |
|                | माहुस्तव कर्म पौरुषं                      |       |
|                | : प्रशंसनितं ममाद्य चान्तिके ॥            | 48    |
| वैशस्यायनः-    |                                           |       |
| इत्येवमुक      | त्वा नृपसूनुसत्तमस्                       |       |
| तदा            | सायित्वाऽर्जुनमभ्यनन्दत् ।                |       |
| अथोत्तर        | : <sup>1</sup> पारशवं शताक्षिमत्          |       |
|                | ािंचित्रं <sup>2</sup> परिगृह्य भानुमत् ॥ | 42    |
| 1 az           | 77 7777   F                               |       |

<sup>1.</sup> अ-पद्मशतं। ख-पारवशं। च-पारशतं। 2. म-परिवाद्य। अ-क-ङ-च-परिधाप्य। च-परिधत्स्व।

40

<sup>1. &#</sup>x27;क-घ-इ-म-स नाम जानकपि।

<sup>2.</sup> क-पुनर्नियन्ता वचनाद्धनक्षयः। ख-घ-म-पुनश्च यन्ता कवचं।

| एवंप्रकाराणि वहूनि कुर्वति                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| तस्मिन् कुमार्यः प्रमदा जहासिरे ।                                           |      |
| तथाऽपि कुर्वन्तममित्रकर्शनं                                                 |      |
| न चोत्तरः पर्यभवद्धनञ्जयम् ॥                                                | 46   |
| तं राजपुत्रसमनाहयत् स्वयं                                                   |      |
| <sup>1</sup> जाम्बूनदान्तेन दृढेन वर्मणा ।                                  |      |
| कृशानुतप्रपतिमेन भाखता                                                      | **   |
| जाञ्वल्यमानेन सहस्ररिमना ॥                                                  | 49   |
| अथास्य शीघं प्रसमीक्ष्य योजयद्                                              | i, i |
| रथे हयान् काञ्चनजालसंवृतान् ।                                               |      |
| सुवर्णजाळान्तरयोक्र <b>म्</b> षणं                                           |      |
| सिंहं च सौवर्णमुपाश्रयद्रथे ॥                                               | ६०   |
| धनूंषि च विचित्राणि वाणांश्च रुचिरान् बहून्।                                |      |
| आयुधानि च <sup>2</sup> तत्रैव रथोपस्थे न्ययोजयत् ॥                          | ६१   |
| आरु प्रययो वीरस् सब्रहन्नलसारिथः ॥                                          | ६१॥  |
| अथोत्तरा च कन्याश्च सख्यश्चेवात्रुवंस्तदा ॥                                 | ६२   |
| उत्तरा—<br>बृहक्रुळे आनयेथा वासांसि रुचिराणि नः ।                           |      |
|                                                                             |      |
| 1. क-जाम्बूनदान्ताभरणेन । ख-जाम्बूनदान्तेन शुभेन । घ-जाम्बूनदान्तेन शुभेन । |      |
| 2. क-ख-घ-म-वै तस स्थोपस्थे च स न्यधात्।                                     |      |

| ३२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                               | २५७        |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <sup>1</sup> पालिकार्थं सुसूक्ष्माणि रत्नानि विविधानि च।।   | ६३         |
| विजिल्य सङ्ग्रामगतान भीष्मद्रोणमुखान् कुरून् ॥              | ६३॥        |
| वैशम्पायनः—<br>अथानुत्रुवतीः कन्यास् संहिताः पाण्डुनन्दनः । |            |
| प्रत्युवाच इसन् पार्थी मेघदुन्दुभिनिस्वनः ॥                 | <b>48H</b> |
| बृहन्नला—<br>यगुत्तरोऽयं सङ्गामे विजेष्यति महारथान् ।       |            |
| अथाहरिष्ये वासांसि सूक्ष्माण्याभरणानि च ॥                   | ६५॥        |
| वैशस्पायनः—                                                 | •          |
| अथोत्तरो वर्म महाप्रभाववत्                                  |            |
| सुवर्णवैद्भर्यपरिष्कृतं दृढम् ।                             |            |
| आमुच्य वीरः प्रययौ रथोत्तमं                                 |            |
| धनञ्जयं सारथिनं त्रगृह्य ॥                                  | ६६॥        |
| तमुत्तरं प्रेक्य रथोत्तमे स्थितं                            |            |
| बृहन्नअं चैव महाजनस्तदा।                                    |            |
| स्त्रियश्च कन्याश्च द्विजाश्च सुव्रताः                      |            |
| प्रदक्षिणं मङ्गलिनोऽभ्यपूजयन् ॥                             | ६७॥        |
| पौराः—                                                      |            |
| यद्र्जुनस्यर्षभतुल्यगामिनः                                  |            |
| . पुराऽभवत् खाण्डवदाहमङ्गलम् ।                              |            |
|                                                             |            |

<sup>1.</sup> ख—पाञ्चालिकार्थं सूक्ष्माणि रत्नानि । D—17

# कुरून समासाच रणे बृहन्नले सहोत्तरेणास्तु तवाद्य मङ्गलम् ॥

६८॥

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि द्वातिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ॥ ४७ ॥ गोत्रहणपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ [अस्मिनध्याये ६८॥ स्क्रीकाः]

# ॥ त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥

उत्तरस्य कुरुसेनावलोकनमातेण रथादवस्कन्य भयात् पलायनम्॥९॥ तमनुषाविनाऽर्जुनेन तस्य केशपाशे ग्रहणेन परिसान्त्वनपूर्वकं पुना रथा-रोपणम्॥२॥तथा तेन सह गाण्डीवाद्यानयनाय शमीं प्रतिगमनम्॥३॥

# वैशस्पायनः—

| स राजधान्या निर्याय वैराटि: पृथिवीञ्जयः ।   |    |
|---------------------------------------------|----|
| प्रयाहीत्यत्रवीत् सूतं यत्न ते कुरवो गताः ॥ | 8  |
| समवेतान् कुरून् यावज् जिगीपूनवजित्य च ।     |    |
| गाञ्चेताः क्षिप्रमादाय पुनरायामि मत्पुरम् ॥ | २  |
| ततस्तांश्चोदयामास सद्धान् पाण्डुनन्दनः ॥    | शा |
| ते हया नरसिंहेन चोदिताइशीव्र¹गामिनः।        | •  |

<sup>1.</sup> क-ख-म-वाहिनः।

| ३३] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                        | र ५९       |
|------------------------------------------------------|------------|
| आलिखन्त इवाकाशम् ऊहुः काञ्चनमालिनः                   | ः॥ ३॥      |
| नातिदूरमथो यात्वा मात्स्यपुत्रधनञ्जयौ ।              |            |
| अवैक्षेतामविवस्तौ कुरूणा <sup>1</sup> मुत्तमं वलम् ॥ | 811        |
| इमशानमभितो गत्वा शूरौ दहशतुः कुरून्                  | 11 4       |
| तदनीकं महत् तेषां विवभौ <sup>2</sup> सागरस्वनम्।     | ા ધા       |
| संसपमाणमाकाशे वनं बहुलपादपम् ॥                       | Ę          |
| दहशे पार्थिवो रेणुर् जनितस्तेन <sup>3</sup> सर्वत: । |            |
| दृष्टिप्रणाञ्चो भूतानां दिवसपृङ् नरसत्तम ॥           | y          |
| तद्नीकमथ प्रेक्य गजाश्वरथसङ्कुलम् ।                  |            |
| कर्णदुर्योधनक्रपेर् गुप्तं शान्तनवेन च ॥             | 6          |
| द्रोणेन च सपुत्रेण महेष्वासेन धीमता।                 |            |
| हृष्टरोमा भयोद्विमः पार्थं वैराटिरत्रवीत् ॥          | <b>q</b> . |
| उत्तर:                                               |            |
| नोत्सहे कुरुभियों हुं रोमहर्षे च पइय मे ॥            | ९॥         |
| बहुप्रवीरमत्युप्रं देवैरिप दुरासदम् ।                |            |
| प्रतियोद्धं न शक्तोमि कुरुसैन्यं भयानकम् ॥           | 8011       |
| 1, क-ख-क- <b>च-मव</b> लिनां। ਬ—बलिनां व              | लच ।       |

, क-ल-ङ-च-म-बिल्तां। घ-बिल्तां वरम्। 2. घ - सागराह्मयम्। ङ- सारसस्वनम्। 3. क-सर्वता। घ-सर्वदाः। क-संवृतः।

क-ख-म-पद्वः। घ-परः।

<sup>2.</sup> च-कश्मलं च गतं मनः। क-म-कश्मलं चागतं मम। ख-कइमलेनाहतं मनः। ङ-कइमलं चागमन्मनः।

| ₹₹]                   | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व          | २६१ |
|-----------------------|------------------------------------|-----|
| वैशस्पायन             | ; <del></del>                      |     |
| दृष्ट्वा च महती       | सेनां कुरूणां दृढधन्विनाम् ।       | *   |
| परिदेवयते मन्द        | इस् सकाशे सव्यसाचिनः ॥             | १९॥ |
| उत्तरः-               |                                    |     |
| त्रिगर्तान् मे पि     | ाता यातश् शुन्ये वै प्रणिधाय माम्। |     |
| सर्वा सेनां सम        | गदाय न में सन्तीह सैनिकाः ॥        | २०॥ |
| अहमेको बहून           | बालः कृतास्त्रानकृतश्रमः।          |     |
| प्रतियोद्धं न श       | क्रोमि निवर्तय बृहन्नले ॥          | २१॥ |
| वैशम्पायनः            |                                    |     |
| तं तथा वादिनं         | तत्र बीभत्सुः प्रत्यभाषत ।         |     |
| सम्प्रहस्य पुनस       | तं वै सर्वलोकमहारथः ॥              | २२॥ |
| अर्जुन:—              |                                    |     |
| <b>मयादुदीर्णरूपो</b> | Sसि द्विषतां हर्षवर्धनः ।          |     |
| न च तावत् वृ          | तं किञ्चित् परैः कर्म रणाजिरे ॥    | २३॥ |
| स्वयमेव च मा          | मात्थ वह मां कौरवान प्रति।         |     |
| सोऽहं त्वां तत्न      | नेष्यामि यत्रैते बहुला ध्वजाः ॥    | २४॥ |
| मध्यमामिषगृध्र        | ानां कुरूणामाततायिनाम् ।           |     |
| नेष्यामि त्वां म      | हाबाहो मा त्वं हि विमना भव ॥       | २५॥ |
| समुद्रमिव गम्भ        | भीरं कुरुसैन्यमरिन्दम ॥            | २६  |
|                       | 를 잃다니 사는 데 보니 하는 사람은 보고 있습니다.      |     |

| <b>३३</b> ]                                    | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                                                     | २६३  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अर्जुन:-<br>नैव <sup>1</sup> डार <del>ीस</del> | -<br>रुतो धर्मः क्षत्रियस्य पलायनम् ।                                                          |      |
|                                                | णं युद्धे क्षत्रियस्य पलायनात् ॥                                                               | ३५   |
| वैशस्पार<br>इति चोक्तव                         | यनः—<br>॥ तु कौन्तेयो स्थादवततार ह ।                                                           |      |
|                                                | विधून्वानस् साधु रक्ते च वाससी ॥                                                               | ३६   |
| अन्बधावन्म                                     | हाबाहू राजपुत्रं धनञ्जयः ॥                                                                     | ३६॥  |
| विक्रमन्तं प                                   | द्न्यासै: <sup>2</sup> कम्पयन्तं च मेदिनीम् ।                                                  |      |
| विध्य वेणी                                     | धावन्तम् अजानन्तोऽर्जुनं तदा ॥                                                                 | ३७॥  |
| सैनिकाः प्रा                                   | हसन केचित् <sup>3</sup> तस्य रूपमवेक्य च ॥                                                     | ३८   |
| तंच शीवं                                       | प्रधावन्तं सम्प्रेक्य कुरवोऽत्रुवन् ॥<br>:                                                     | ३८॥  |
| कोऽयं धाव                                      | त्यसङ्गेन पूर्व मुक्त्वा रथोत्तमम्।                                                            |      |
| क एप वेषप्र                                    | ाच्छ <b>न्नो</b> ⁴भस्मच्छन्न इवानलः ॥                                                          | 3911 |
| किश्चिदस्य                                     | यथा पुंसः किञ्चित् तस्य यथा स्त्रियः ॥                                                         | 80   |
| वैशस्पार                                       | यनः—                                                                                           |      |
| इत्येवं सैनि                                   | काः त्राहुर् द्रोणस्तानिदमत्रवीत् ।                                                            |      |
| आचार्यः कु                                     | रुपाण्डूनां मतौ शुक्राङ्गिरोपमः ॥                                                              | 88   |
| 2. क-च-म-                                      | —पूर्वे। क—पूर्व। ख—पूर्वेः स्तुतो। घ—पू<br>—नमयन्निय भूतळम्। ख—नमय≠तं च भूतळम्<br>-च-म—केचिद। |      |

<sup>−</sup>भसनेव हुताशनः।

<sup>1.</sup> अ-कळापिनं भूयः। व-कळापमुद्ध्य।

<sup>2&#</sup>x27; क-म-सतेण। ख-छतेण वा। ङ-शखेण वा।

| ३३] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                | २६५  |
|--------------------------------------------------------------|------|
| कथमेकतरस्तेषां समस्तान् योधयेत् कुरून् ॥                     | 86   |
| उत्तरस्सारथिं कृत्वा निर्यातो नगराद्वहिः ।                   |      |
| स नो मन्ये ध्वजान् दृष्ट्वा भीत एष प्रायते ॥                 | 40   |
| कृप:—                                                        |      |
| <sup>1</sup> नूनं तमेव धावन्तं जिघृक्षति धनञ्जयः ।           |      |
| उत्तरं सारथिं कृत्वा स्वयं योद्धिमिहेच्छिति।।                | 48   |
| वैशम्पायनः—                                                  |      |
| इति सा कुरवस्सर्वे विमृशन्तः पुनः पुनः ।                     |      |
| न च व्यवसितुं वीरा अर्जुनं शकुवन्ति ते ॥                     | ५२   |
| दुर्योधन उवाचेदं सैनिकान् रथसत्तमान् ॥                       | 4211 |
| दुर्योधनः—                                                   |      |
| अर्जुनो वासुदेवो वा रामः प्रद्युन्न एव वा ।                  |      |
| ते हि नः प्रतिसंयातुं सङ्प्रामे न च शकुयुः ।।                | 4311 |
| अन्यो वा क्वीबरूपेण यद्यागच्छेद्गवां पदम् ।                  |      |
| अर्पियत्वा शरैस्तीक्णैः पातियव्यामि भूतले ॥                  | ५४॥  |
| कथमेकतरस्तेषां समस्तान् योधयेत् कुरून् ॥                     | 44   |
| वैशस्पायनः—                                                  |      |
| छन्नं तथा <sup>2</sup> गतं सर्वे पाण्डवं प्रेक्ष्य सैनिकाः । |      |
|                                                              | ~ 7  |

<sup>1.</sup> क - एकोऽस्मान नुयायेष नायमन्यो धनक्षयात्। [अधिकः पाठः] 2. इ-तं शस्त्रेण। क-म-तं सत्तेण। ख-विधं सत्ते। (घ) तं सर्वेण।

| <b>२</b> ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महाभारतम्                       | [अ.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| अर्जुनो नेति घेत्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नं न व्यवस्यन्ति ते पुनः ॥      | ५६               |
| इति सा कुरवस्सर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ो मन्त्रयन्तो महारथाः ॥         | ५६॥              |
| दृढवेधी महासत्त्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श् शकतुल्यपराक्रमः।             |                  |
| अद्यागच्छति घेद्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द्धुं सर्वं संशयितं बलम् ॥      | લ <b>હા</b>      |
| <sup>1</sup> न चाप्यन्यं नरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तत्र व्यवस्यन्ति धनञ्जयात् ॥    | 46               |
| उत्तरं तु प्रधावन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | म् अनुद्रुत्य धनञ्जयः ।         |                  |
| गत्वा शतपदं तृणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | केशपक्षे परामृशत् ॥             | 49               |
| <sup>2</sup> विराटपुत्रं वीभत्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुर्वलवानरिमर्दनः ॥             | 4911             |
| सोऽर्जुनेन परामृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ः पर्यदेवयदार्तवत् ।            |                  |
| बहुलं कृपणं चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वित्तं प्रावेदयद्वहु ॥          | 8011             |
| 3उत्तरः─                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| सुवर्णमणिमुक्तानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यद्यदिच्छिस दिह्य ते।           |                  |
| 1. अ -कोशे-इदमध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग भद्रं ते दासोऽहं ते बृहस्रले। |                  |
| इति वादिनम्<br>3. ख—उत्तरः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मेवाञ्च धावन्तं तरसाऽग्रहीत्॥   | [अधिकः पाठः]     |
| the state of the s | भद्रं ते सुञ्च मामेव में गृहम्। |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मुञ्जेति तत्पादावप्रहीद्भवन् ॥  |                  |
| and the second s | सर्वान् अदशत् सोऽङ्गुिंहं नृपः। | Frether, married |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पार्थेन प्रार्थितः पर्यदेवयत् ॥ | [अधिकः पाठः]     |
| क—मातस्त्रसाङ्गप्रताङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्षो घूर्णिताक्षो विवर्णवान् ।  | [अधिकः पाठः]     |

| २६७ |
|-----|
| ६१॥ |
|     |
| ६२॥ |
|     |
| ६३॥ |
| ६४  |
| ६४॥ |
|     |
| ६५॥ |
|     |
|     |
| ६६॥ |
|     |

<sup>1.</sup> अ-क-भाण्डपरिच्छन्ते। ङ-

ङ-परिच्छन्न।

<sup>2.</sup> ख-ब-च-म-पण्ड।

<sup>3.</sup> ख—मास्यस्य पुक्षो बालोऽहं तेन चास्मि सुपोषितः।
मातृपार्श्वशयानोऽहम् अस्पृष्टातपवायुमान्॥
अहप्टबालयुद्धोऽहं कुतस्ते कुरवः कुतः।
मातृपार्श्व गमिष्यामि सुञ्ज माँ त्वं बृहश्वले॥
प्रक्रयाणंवसङ्काशं दश्यते कीरवं बलम्॥
स्त्रीणां मध्येऽहमज्ञानाद् वीर्यशौर्याङ्कितां गिरम्।
उक्तो यौवनगर्वेण को जेतुं शक्तुयात् कुरून्॥
असुक्त्वा मां यदि नयेर् मरिष्यामि तवाग्रतः॥ [अधिकः पाठः]

<sup>ा.</sup> ख—श्रहं योत्स्यामि कौरव्येर् हयान् संयच्छ मेति माम्।
आददानः किमर्थ त्वं पलायनपरोऽभवः॥
युद्ध यस्म कौरवैस्सार्थ विजयस्ते भविष्यति॥
यस्य यन्तास्म्यहं युद्धे संयच्छामि हयोत्तमान्।
राज्ञो वा राजपुत्वस्य तस्य युद्धे जयो ध्रुवम्॥
सर्वथोत्तर युश्यस्य यन्ता साकं मया कुरून्।
जिल्वा महीं यशः प्राप्य भोक्ष्यसे सकलामिमाम्॥
हतो वा प्राप्त्यसे स्वर्गं न श्रेयस्ते पलायनम्॥
अद्य सर्वान् कुरूक्तित्वा यथा जयमवाप्त्यसि।
यथाऽहं प्रयतिष्येऽत सहायोऽत मतोऽस्म्यहम्॥
[अधिकः पाठः]

विराटपर्निण - गोग्रहणपर्न 33] २६९ शूरान समरचण्डांश्च 1नेष्यामि यमसादनम् ॥ 62 वैश्वयायनः-एवं ब्रुवाणो वीभत्सुर् वैराटिमपराजितः । समाश्वास्य भयार्तं तम् उत्तरं भरतर्षभ ॥ 10 3 तत एनं विचेष्टन्तम् अकामं भयपीडितम् । रथमारोपयामास पार्थः परपुरञ्जयः ॥ ७४ <sup>2</sup>तमारोप्य रथोपस्ये विलपन्तं धनञ्जयः । गाण्डीषं अपनरादातुम् उपायात् तां शमीं प्रति ॥ 64 <sup>4</sup>इत्यत्तरं समाश्वास्य कृत्वा यन्तारमर्जुनः ॥

इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायाः वैयासिक्यां विराटपर्वणि सयस्त्रिज्ञोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि एकाटकोऽध्यायः॥ ११ ॥ अस्मिन्नध्याये ७५॥ ऋोकाः ।

6411

<sup>1.</sup> क-च-ड-म-नियद्ये। ख-स्थापयिष्ये यमालये।

<sup>2.</sup> अ-च-इदमर्थ नास्ति।

<sup>3.</sup> क-ख-घ-ड-म-धन्।

<sup>4.</sup> क-च-म-उत्तरंतं। ख-घ-उत्तरं स।

# ॥ चतुर्विशोऽध्यायः ॥

# उत्तरेणार्जुनचोदनया शमीमारुद्य धनुरादानम् ॥ १ ॥

# वैशम्पायनः-

| तं दृष्ट्वा क्वीवरूपेण रथस्थं रथिपुङ्गवम् ।       |   |
|---------------------------------------------------|---|
| शमीमभिमुखं यान्तं रथमारोप्य चौत्तरम् ॥            | 8 |
| द्रोणभीष्माद्यदश्राः कुरूणां रथिसत्तमाः ।         |   |
| वित्रस्तमनसश्चासन् धनञ्जयकृताद्भयात् ॥            | २ |
| तानवेक्ष्य हतोत्साहान् उत्पातानपि चाद्भुतान् ।    |   |
| गुरुइशस्त्रभृतां श्रेष्ठो भारद्वाजोऽभ्यभाषत ॥     | Ę |
| द्गोणः—                                           |   |
| खराश्च वातास्संवान्ति रूक्षाः परुषनिस्वनाः ।      |   |
| भस्मवर्षप्रकाशेन तमसा संदृतं नभः ॥                | 8 |
| रुक्षवर्णाश्च जलदा दृश्यन्तेऽद्भुतदृशेनाः ।       |   |
| निस्सरन्ति च कोशेभ्यश् शस्त्राणि विविधानि च ॥     | 4 |
| शिवाश्च विनदन्सेता दीप्तायां दिशि दारुणाः ।       |   |
| ह्याश्चाश्रूणि मुख्रन्ति ध्वजाः कम्पन्यकम्पिताः ॥ | ξ |
| गानामीर समाने स्वामी विविधानि स                   |   |

| ३४] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                          | २७१            |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <sup>1</sup> एकैकमेषां पर्याप्तम् अखिलक्षयकारणम् ॥     | v              |
| यत्ता भवन्तस्तिष्टन्तु युद्धं स्यात् समुपस्थितम् ।     |                |
| रक्षध्वमपि चात्मानं व्यूहध्वं वाहिनीमपि ॥              | 6              |
| वैशसं च प्रतीक्षध्वं रक्षध्वं चापि गोधनम् ॥            | <b>CII</b>     |
| वैशम्पायनः—                                            |                |
| एताबदुक्तवा वचनं भीष्ममालोक्य चात्रवीत् ॥              | 9              |
| नदीज छ <b>ङ्केशवनारिकेतुर</b> ्                        |                |
| नगाह्यो नाम नगारिसूनुः।                                |                |
| गत्या सुरेशः कचिदङ्गनेव                                |                |
| गुरुवभाषे वचनं तदानीम् ॥                               | 80             |
| इत्युक्तवा संज्ञया द्रोणस् तूष्णीमासी द्विशाम्पते ।    |                |
| भारद्वाजवघरश्रुत्वा गाङ्गेयस्संज्ञयाऽज्ञवीत् ॥         | ११             |
| भोष्म:—                                                |                |
| अतीतं चक्रमस्माकं विषयान्तरमागताः।                     |                |
| अतीतस्समयश्चोक्तो ह्यस्माभिर्यस्सभातले ॥               | १२             |
| न भयं शत्रुतः कार्यं शङ्कां त्यज नरर्षभ ॥              | ं १२॥          |
| वैश्वम्पायनः—                                          |                |
| देवव्रतेनैवमुक्ते वचने हितकारिणा।                      | And the second |
| <sup>2</sup> दुर्योधनमथालोक्य संज्ञया द्रोण अन्नवीत् ॥ | १३॥            |
| 1 _ 8 _ 6                                              |                |

म—इदमर्थं नास्ति ।
 अ-क-ध-ङ-च-म—इदमर्थं नास्ति ।

द्रोणः—
एष वीरो महेष्वासस् सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
आगतः क्वीवरूपेण पार्थो नास्त्रत्र संशयः ॥ १४॥

पष पार्थो हि विकान्तस् सञ्यसाची परन्तपः ।
नाजित्वा विनिवर्तेत सर्वानिष सरुद्रणान् ॥ १५॥
क्वेशितश्च वने शूरो वासवेन च शिक्षितः ।
अमर्षवशमापन्नो योत्स्यते नात्र संशयः ॥ १६॥
न ह्यस्य प्रतियोद्धारम् अन्यं पश्यामि कौरवम् ॥ १७

ो. ख-ये जेतारो महीपानाम् अमुना कुरवो हताः। यसिक्षाते मही कृत्स्ना निर्भरोष्क्षुसिताऽभवत्॥ येन मे दक्षिणा दत्ता बद्धा द्वपदमौजसा। विद्धा वियद्गतं लक्ष्यं विनि जिंस च पार्थिवान् ॥ निर्जिता येन पाञ्चाली पुरा येन स्वयंवरे। खाण्डवे येन संतृप्तो विह्नित्वा सुरासुरान् ॥ परिणीता सुभद्रा च थेन निर्जिख यादवान् । निर्जितो येन युद्धेन तिपुरारिस्सारार्दनः॥ गत्वा तिविष्टपं येन जितेन्द्रा दानवा युधि। निवातकवचा राजन् दानवानां नृकोविदः॥ निजिताः कालकेयाश्च हिरण्यपुरवासिनः। येन व्यं मोचितो बद्धश् चित्रसेनेन तहने॥ येन गत्वोत्तरं मेरोर् आनिनाय महद्वनम्। याजितो धर्मस्नुश्च नृपान् सर्वान् विजित्य च ॥ यसिङ्गोर्थं च वीर्थं च तेजो धेर्थःपराक्रमः। औदार्य चैव गाम्भीर्य हीइश्रीर्धमी दयाऽऽर्भवम् ॥ एवमादिगुणोपेतस् सोऽयं पार्थो न संशयः। . [अधिकः पाठः]

| <b>38</b> ]   | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्घ                                | २७३ |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|
|               | पार्थेन श्रूयते युद्धतोषितः ॥                             | १७॥ |
| वैशस्पा       |                                                           |     |
|               | नं द्रोणं कर्णः कुद्धोऽभ्यभाषत ॥                          | १८  |
| कर्णः—        |                                                           |     |
|               | र्जुनस्य गुणानस्मासु कत्थते ।                             |     |
| न चार्जुनः    | कलापूर्णी मम दुर्योधनस्य वा ॥                             | 86  |
| दुर्योध       | तः—                                                       |     |
| यद्येष पार्थी | राधेय कृतं कार्यं महन्मम ।                                |     |
| ज्ञाताः पुन   | श्चरिष्यन्ति द्वादशान्यांश्च वत्सरान् ॥                   | २०  |
| अथैप काऋ      | विवान्यः क्षीबरूपेण देवराट्।                              |     |
| शरैरेनं सुन   | निशितैः पातयिष्यामि भूतले ॥                               | २१  |
| वैशस्प        | <b>હ્યનઃ—</b> જેવા કે |     |
|               | ति तां वाचं धार्तराष्ट्रे परन्तपे।                        |     |
| भीष्मो द्रोप  | गः कृपो द्रौणिः पौरुषं तद्पूजयन् ।।                       | २२  |
| तां शमीमां    | भिसङ्गम्य पार्थो वैराटिमत्रवीत्।                          |     |
| सुखसंवर्धि    | तं पित्ना समराणामकोविदम् ॥                                | २३  |
| अर्जुनः       |                                                           |     |
|               | ब्रयारुह्य वैराटे महतीं शमीम्।                            |     |
|               | मया क्षिप्रं धनुर्गाण्डीवमानय ॥                           | २४  |
|               |                                                           | ₹6. |
| नेमानीष्वस    | ानानीह सोहुं शक्यन्ति मे बछम् ।                           |     |
| 1. ਕ-ਡ-ਬ      | -ह-म—इत्मर्थं नास्ति ।                                    |     |

<sup>1.</sup> अ-इ-घ-इ-म-इ्दमर्थं नास्ति। D-18

| २७४ महाभारतम्                                                 | [अ. |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| नाठं भारं गुरुं <sup>1</sup> भर्तुं कुञ्जरं वा प्रमर्दितुम् ॥ | २५  |
| मम वा बाहुविक्षेपं शत्रूनिह विजेष्यतः ।                       |     |
| नौभि: काममलं कर्तुं कर्म वैजयिकं त्विह ।।                     | २६  |
| अतिसूक्ष्माणि हस्वानि सर्वाणि च मृदूनि च ।                    |     |
| आयुधानि महाबाहो तवैतानि परन्तप ॥                              | २७  |
| तसाद्भी अयारोह शमी मेनां पलाशिनीम् ॥                          | २७॥ |
| अस्यां हि पाण्डुपुत्राणां धनूंषि निहितान्युत ।                |     |
| युधिष्ठिरस्य भीमस्य बीभत्सोर्यमयोस्तथा ॥                      | २८॥ |
| ध्वजाइशराश्च शूराणां दिव्यानि कवचानि च ॥                      | २९  |
| अत्र चैव महावीर्यं धनुः पार्थस्य गाण्डिवम् ।                  |     |
| एकं शतसहस्रेण सम्मितं राष्ट्रवर्धनम् ॥                        | ३०  |
| व्यायामसहमत्यर्थे तृणराजसमं महत्।                             |     |
| सर्वायुधमहामातं सर्वारिक्षयकारणम् ॥                           | 3 8 |
| सुवर्णविकृतं दिव्यं ऋक्णमायतमत्रणम् ।                         |     |
| अरुं भारं गुरुं <sup>2</sup> वोहुं वारुणं चारुदर्शनम् ॥       | ३२  |
| <sup>3</sup> ताहशान्येव सर्वाणि बलवन्ति हढानि च ।             |     |
| 1. म—कर्तुं। क—हर्तुं (ग) हन्तुं। ख—मङ्क्तुं।                 |     |
| 2 क-मोरं क्षारं ता प्रार्टिनम् ॥ ज-प्र-मोरं ।                 |     |

<sup>2.</sup> क—सोढुं कुआरं वा प्रमर्दितुम्॥ ख-ब—सोढुं। 3. क—मम वा बाहुविक्षेपं शत्रूनिह विजेष्यतः। [अधिकः पाटः]

| ३४]                     | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                             | २७५       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <sup>1</sup> प्रधानानि  | विशिष्टानि दुर्दर्शानि भवन्ति च।।                                                                     | <b>३३</b> |
| उत्तरः-<br>शरीरमिव      | -<br>चासक्तं शम्यां शुष्कं पुरातनम् ।                                                                 |           |
| तदहं राज्               | व्रस्तन् स्प्रशेयं पाणिना कथम् ॥                                                                      | 38        |
|                         | र्घं कर्म कारयस्व बृहन्नले।                                                                           |           |
|                         | क्यते कर्तुं बुद्धा त्वं मन्यसे कथम् ॥  व्यनः—                                                        | 34        |
| तम्वाच त<br>दायादं सर्व | तइशूरः पार्थः परपुरञ्जयः ।<br>मित्स्यानां कुछे जातं विशारदम् ।।                                       | ३६        |
|                         | —<br>वां महाप्राज्ञ <sup>2</sup> कुछे जातं मनस्विनम् ।<br>पकं कमे त्रूयां <sup>3</sup> चाहं परन्तप ।। |           |
| <b>च्यवहा</b> र्यश्च    | । राजेन्द्र ग्रुद्धश्चैव भविष्यसि ।                                                                   | ३७        |
|                         | मा मैस्त्वं शरीरं नात्र विद्यते ॥<br>स्यराजस्य ⁴शुभ्रं जात्या कुळेन च ।                               | ३८        |
|                         | नेन्दितं <sup>5</sup> कार्ये कारये त्वां नृपात्मज ॥<br>तयनः—                                          | ३९        |
|                         | पार्थेन रथात् प्रस्कन्च कुण्डली ।                                                                     |           |
| 2. क-ख-ह                | मर्थं नास्ति ।<br>1-म—ञुभं जात्या कुळेन च ।<br>1-म —स्वाऽर्ह ।                                        |           |

<sup>4.</sup> क-ल-म-म-कुछे जातं मनस्मिनम्। 5. क-स-म-म-कर्म।

| आरुरोह शमीवृक्षं वैराटिरवशस्तदा ॥                                                           | 80           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तमन्वज्ञासच्छत्रुघो रथे तिष्ठन् धनञ्जयः ॥                                                   | 8011         |
| श्रञ्जनः—<br>परिवेष्टनमेतेषां सर्वे मुख्रस्य मा चिरम् ॥<br>वैशम्पायनः—                      | 88           |
| तेषां सन्नहनीयानि परिमुच्य परन्तपः ।                                                        |              |
| अप्रयत् तत्र गाण्डीवं चतुर्भिरपरेस्सह ॥                                                     | ४२           |
| तेषां विमुच्यमानानां धनुषां सूर्यवर्षसाम् ।                                                 |              |
| विानिश्चेरुः प्रभा दिन्या प्रहाणामुद्येष्विव ॥                                              | 8\$          |
| स तेषां रूपमालोक्य भोगिनामिव जूम्भताम् ।                                                    |              |
| हृष्टरोमा भयोद्विमः प्रवेपिततनुस्तदा ।।                                                     | 88           |
| अर्जुनेन समाश्वस्तः किञ्चिद्धृष्टो नृपात्मजः ॥                                              | 8811         |
| <sup>1</sup> तेषां सन्दर्शनाभ्यासं स्पर्शाभ्यासं पुनः पुनः ।                                |              |
| आमील्य पुनरुन्मील्य स्प्रद्वा स्प्रद्वा चकार सः ॥                                           | 8411         |
| सम्यग्वुष्टस्तदाऽऽश्वस्तः क्षणेन समपद्यत ॥                                                  | ४६           |
| संस्पृक्य तानि घापानि भानुमन्ति बृहन्ति च ।                                                 |              |
| वैराटिरर्जुनं राजन्निदं वचनमन्नवीत् ॥                                                       | 80           |
| इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्य<br>विराटपर्वणि चतुर्स्विशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ | r <b>i</b> t |
| ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥                                                  |              |
| [अस्मिन्नध्याये ४७ श्लोकाः]                                                                 | 목표하는,        |

<sup>1</sup>अ -क-घ-ङ—अर्धवयं नास्ति।

# ॥ पश्चित्रंशोऽध्यायः ॥

पाण्डवकार्मुकाद्यवलोकनविस्मितेनोत्तरकुमारेणार्ज्ञनं प्रति तत्तदायुध-वर्णनपूर्वकं तत्तस्मामिनां प्रश्नः॥ १॥

### उत्तर:-

| सारथे किमिदं दिव्यं नागो वा यदि वा धनुः।                | Te . |
|---------------------------------------------------------|------|
| सौवर्णान्यत्र पद्मानि शतपत्राणि भागशः ॥                 | 8    |
|                                                         |      |
| <sup>1</sup> कुशाग्निप्रतितप्तानि भानुमन्ति बृहन्ति च ॥ | 811  |
| बिन्दवश्चात्र सौवर्णा मणिप्रोतास्समन्ततः ।              |      |
| शशिसूर्यप्रभाः पृष्ठे भान्ति रुक्मपरिष्कृताः ॥          | र॥   |
| पुष्पाण्यत्र सुवर्णस्य शतपत्राणि भागशः ॥                | 3    |
| विस्मापनीयरूपं च भीमं भीमप्रदर्शनम् ।                   |      |
| नीलोत्पलनिभं कस्य शातकुम्भपरिष्कृतम् ॥                  | 8    |
| ऋषभा यस्य सौवर्णाः पृष्ठे तिष्ठन्ति शृङ्गिणः ।          |      |
| तालप्रमाणं कस्येदं मणिरुक्मविभूषितम् ॥                  | 4    |
| हाटकस्य सुवर्णस्य यसिञ्ज्ञाखामृगा दृश ।                 |      |
| दुरानमं महादीर्घं सुरूपं दुष्प्रधर्षणम् ॥               | Ę    |
| कस्येदमीदृशं चित्रं धनुस्सर्वे च दंसिताः ॥              | ξ11  |

<sup>1.</sup> अ-इदमधं नास्ति

| २७८                                           | महाभारतम्                                    | [अ.      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|                                               | सस् सुरूपास्सुप्रदर्शनाः ।                   |          |
| हंसा: <sup>1</sup> पृष्ठाश्रिता               | यस्य कुशामिप्रतिमार्चिषः ॥                   | vii      |
| <b>शा</b> र्क्नगाण्डीवसदृश                    | i कस्येदं सारथे धनुः ।।                      | 6        |
| <sup>2</sup> भूषितं काञ्चनवपु                 | र्भाति विद्युद्गणोपमम्।                      |          |
| नीलोपलिप्तमच्छि                               | ं जातरूपमयं धनुः ॥                           | <b>९</b> |
| मत्स्याश्चास्य हिरण                           | यस्य पृष्ठे तिष्ठन्ति <sup>3</sup> भासिताः । |          |
| शकचापोपमं दिव                                 | यं कस्येदं सारथे धनुः ॥                      | १०       |
| <b>उच्छि</b> तं ⁴फणिवर्द                      | विं सार <del>वत्वा</del> दुरानमम् ॥          | १०॥      |
| सहस्रगोधारसौवण                                | र्गि द्वीपिनश्च चतुर्दश ।                    |          |
| <sup>5</sup> वर्हिणश्चात्र सौव                | गीश् शतचन्द्रविभूषिताः ॥                     | ११॥      |
| जाम्बूनदविचित्रा                              | हं कस्येदं पश्चमं धनुः ॥                     | १२       |
|                                               | ास् सहस्रं लोम <sup>6</sup> वापिनः।          |          |
| <sup>7</sup> प्र <b>क्षि</b> प्तास्तीक्ष्णतुण | डाया उपासङ्गे हिरण्मये ॥                     | १३       |
| 1 க-ப-யம் இக                                  | ।। छ-म-पर्वे किता।                           |          |

क-म—पृष्ठे श्रिता।
 क-ख-च-चतुर्थ।

<sup>3.</sup> ख-ड-म-दंसिताः।

<sup>4.</sup> क-पर्णवद्। ख-फलवद्। म-वर्णवद्दीतं। 5. म-इदमर्भ नास्ति। 6. म-वाहिनः। ङ-वाजिनः। 7. ङ-पक्षिणसीक्ष्णतुण्डाग्राः कस्येमे रुचिराइशराः॥ [अधिकः पाठः]

| ३५]             | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                            | २७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हारिद्रवर्णाः   | कस्येमे शिताः पञ्चशतं शराः।                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आशीविषस         | मस्पर्शा गतौ चाजिह्यगा दृढाः ॥                       | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विपाठाः पृश     | थवः कस्य गृध्रपत्रार्धवाजिताः ।                      | an and the second secon |
| वराहकर्णास      | तीक्ष्णात्राः कस्येमे रुचिराइशराः ॥                  | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वजाशनिस         | मस्पर्शा वैश्वानरशिखार्चिषः।                         | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सुवर्णपुङ्खास्त | तिक्ष्णायाः कस्य सप्तशतं शराः ॥                      | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कस्यायं सार     | यको दीर्घो <sup>1</sup> दिन्ये कोशे च दर्शितः।       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कस्य दण्डो      | हढइश्रह्णो रुचिरोऽयं प्रकाशते ॥                      | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वैयाद्यकोशः     | कस्यायं दिव्यः खङ्गो महाप्रभः।                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कस्यायमसि       | <sup>2</sup> रावापे <sup>3</sup> सिंहशार्दूळळक्षण: ॥ | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कस्यायं नि      | र्मलः खङ्गो द्वीपिचर्मनिवासितः।                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नीलोत्पलस       | वर्णेSयं कस्य खड्गः पृथुर्महान् ॥                    | १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मृगेन्द्र⁴चर्म  | विसितस् सूक्ष्मधारस्युनिर्मेळः ।                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऋषभाजिन         | कोशस्तु कस्य खङ्गो महानयम्।।                         | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| यस्यापिधान      | ने दृइयन्ते सूर्याः पञ्च परिष्कृताः ।                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. म-दिव        | यो गर्वे कोशेऽभिदंसितः।                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

क-ख-च-गव्ये कोशे च दंसितः

<sup>2.</sup> अ—रावापः। च —रायासः। ख—रावासः। ध—रामाति सिंहशार्द्छ। 3. अ-क-ख-ड-च-म—पञ्च। 4. क-ड—चमाविहितस्तीक्षण। ख-घ-च—चमाविसितस्तीक्षण।

# **महाभारतम्**

| <sup>1</sup> कस्यायं <sup>2</sup> निर्मलः खङ्गश् श्रङ्गत्सरमनोरमः ॥ | २१   |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| निहितः पाषते कोशे तैलधौतस्समाहितः ।                                 |      |
| प्रमाणवर्णयुक्तश्च कस्य खङ्गो महानयम् ॥                             | २२   |
| नैतेन प्रतिविद्धस्तव् जीवेत् कश्चन कुञ्जरः ॥                        | २२॥  |
| निर्दिशस्व यथामार्गं मया <sup>3</sup> पृष्टा बृहत्रले ।             |      |
| विस्मयों में परो जातो हुए। सर्वमिदं महत ॥                           | 2311 |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्णकायां संहितायां वैयासिक्यां क्तिटपर्वणि पञ्जविद्योऽध्यायः ॥ ३५ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि क्योद्योऽध्यायः ॥ १३ ॥ [अस्मिष्णध्याये २३॥ छोकाः]

अ—वैयाव्यकोशः कस्यायं दिव्यक्शङ्को महान् पृथुः ।
 यस्यापिधाने दृश्यन्ते शार्तूलाः काञ्चनादृशुभाः ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-स-घ-च-विपुष्ठः सङ्गः शङ्गः। म-विमुछः+हरः।

<sup>3.</sup> a- EE

# ॥ षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्टिराद्यायुधानां पृथक्पृथङ्निर्देशेन तत्तरस्वा कत्वकथनम् ॥ १॥

## 1અર્जુન:-

| यत् त्वया प्रथमं पृष्टं शत्रुसेनाङ्गमर्दनम् ।                | :        |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <sup>2</sup> पार्थस्यैतद्धनुर्दिन्यं गाण्डीविमति विश्रुतम्।। | 8        |
| अभेद्यम <sup>3</sup> जरं श्रीमद् दिन्यमच्छेद्यमत्रणम् ।      |          |
| सर्वोयुधमहामात्रं शातकुम्भमयं धनुः ॥                         | <b>२</b> |
| एतच्छतसहस्रेण साम्मितं राष्ट्रवर्धनम् ।                      |          |
| देवदानवगन्धर्वैः पूजितं शाश्वतीस्समाः ॥                      | 3        |
| येन देवासुरान् पार्थस् सर्वान् विषहते रणे।                   |          |
| एतद्वर्षसहस्रं तु ब्रह्मा पूर्वमधारयत् ॥                     | 8        |
| तद्नन्तरमेवैतत् प्रजापतिरधारयत् ।                            |          |
| प्रजापतिख्रतुष्पष्टिं शकोऽशितिं च पञ्च च ॥                   | 4        |
| सोमः पञ्चसहस्राणि तथैव वरुणइशतम् ॥                           | 411      |

<sup>1.</sup> स-वैशस्पायनः - उत्तरंणैवमुक्तस्तु पार्थो वैराटिमत्रवीत्। मृद्धा प्रसाययन् वाचा भीतं शह्वावशं गतम् ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> इ-श्लोकद्वयं नास्ति। 3. इ-जयं। च-भयं।

| २८२                      | महाभारतम्                                 | [अ.  |
|--------------------------|-------------------------------------------|------|
| तस्माच वरुष              | गादिमः प्रेम्णा प्राहृत्य तच्छुभम् ।      | . ". |
| अग्निना प्रावि           | तेभाव्येन दत्तं पार्थाय गाण्डिवम् ॥       | ६॥   |
| पार्थः पञ्च '            | च पष्टिं च कौन्तेयो धारियष्यति ।          |      |
| एवंबीय मह                | विगम् एतच धनुरुत्तमम् ॥                   | ७॥   |
| नीछोत्पलनि               | भं राज्ञः कौरव्यस्य महात्मनः ।            | W.   |
| बिन्द्व¹श्चास            | प सौवर्णाः पृष्टे साधु नियोजिताः ॥        | ડા   |
| <sup>2</sup> मिश्रकं भीर | मसेनस्य जातरूप <sup>3</sup> ग्रहं दृढम् ॥ | 9    |
| सहस्रगोधास               | सौवर्णा द्वीपिनश्च चतुर्दश ।              |      |
| ऋषभा यस्य                | सौवर्णाः पृष्ठे तिष्ठन्ति शृङ्गिणः ॥      | 80   |
| येन 4भीमो                | दिशं प्राचीम् अजैषीच परन्तपः ।            |      |
| पृष्ठे विभक्ता           | इशोभन्ते कुशामित्रतिदीपिताः ॥             | 88   |
| पूजितं सुरम              | र्टोषु प्रथितं धनुरुत्तमम् ।              |      |
| तालप्रमाणं व             | भीमस्य मणिक्क्मविभूषितम् ॥                | १२   |
| दुरानमं मह               | द्दीर्घ सुरूपं दुष्प्रधर्षणम् ।           |      |
| बर्हिणश्चात              | सौवणीश् शतचन्द्राकेभूषणाः ॥               | १३   |
| नकुलस्य धर्              | नुस्त्वेतन्माद्रीपुत्रस्य घीमतः ।         |      |
| 1. क-च-म-                | श्रात। 2. घ-च-मिश्रितं।                   |      |

<sup>-</sup>घ−ड-म—मयं <sup>।</sup> ख-घ-म—पार्थोऽजयत् कुःस्नां दिशं प्राचीं ।

| ३६] विराटपर्निणि - गोग्रहणपर्न                           | २८३              |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <sup>1</sup> एतेन सहशं चित्नं धनुश्चैतद्यवीयसः ॥         | 18               |
| हारिद्रवर्णं राज्ञश्च कौरव्यस्य महात्मनः ॥               | 8811             |
| विपाठा भीमसेनस्य गिरीणामपि दारणाः ।                      | 2 2              |
| सुप्रभास्सुमहाकायास् तीक्णाप्रास्सुकृता दृढाः ।          | १५॥              |
| भीमेन प्रहिता ह्येते वारणानां निवारणाः ॥                 | १६               |
| सुवर्णदण्डरुचिराः कालदण्डोपमाइशुभाः ।                    |                  |
| नकुलस्य शरा होते वज्राशनिसमप्रभाः ॥                      | , १७             |
| यांस्तु त्वं प्रच्छसे दीप्तान् समधारान् समाहिता          | न् ।             |
| वराहकर्णास्तीक्षणात्रास् सहदेवस्य ते शराः ॥              | १८               |
| यस्त्वयं सायको विदाघों गव्ये कोशे च दंसितः               | i .              |
| पार्थस्यास्त्रमिदं <sup>3</sup> दिव्यं सर्वभारसहं महत् ॥ | १९               |
| यस्त्वयं निर्मलः खङ्गो द्वीपिचर्मणि दंसितः ।             |                  |
| राज्ञो युधिष्ठिरस्यायं कुन्तीपुत्रस्य धीमतः ॥            | २०               |
| वैयावकोशो भीमस्य पञ्जशादूळळक्षणः ।                       |                  |
| वारणानां सुद्वप्तानां शिक्षितस्कन्धशातने ॥               | २१               |
| नीळोत्पळसवर्णाभः खङ्गः पार्थस्य निर्मेळः ।               |                  |
| मृगेन्द्रचर्मपिहितस् तीक्ष्णधारस्समाहितः ॥               | २२               |
| 1. क-अन्यत्तु सहदेवस्य धनुरश्रेष्टं महीजसः।              | इति पाठान्तरम् ] |

-ख-**घ-**म-दिब्यो।

# महाभारतम्

| दर्शनीयस्स्तिविक्णायः क्रन्तीपुत्रस्य धीमतः । |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| अर्जुनस्यैष निश्चिशः परसैन्याम्रदूषणः ॥       | २३  |
| यस्त्वयं पार्षते काशे प्रक्षिप्तो रुचिरत्सरः। |     |
| नकुलस्यैष निश्चिशो वैश्वानरसमप्रभः ॥          | 68  |
| यस्त्वयं पिङ्गलः खङ्गरा चित्रो मणिमयत्सरः।    |     |
| सहदेवस्य खङ्गोऽयं भारसाहोऽतिदंसितः ॥          | २५  |
| भीमस्यायं महादण्डस् सर्वामित्रविनाशनः ॥       | २५॥ |
| वैशम्पायनः—                                   |     |
| भेदतो हार्जुनस्तूण कथयामास तस्वतः ।           |     |
| आयुधानि कलापांश्च निर्विशांश्चातुलप्रभान् ॥   | २६॥ |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि वट्विंशोऽध्यायः॥ ३६॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वणि चतुर्वशोऽध्यायः॥ १४॥ [अस्मित्रध्याये २६॥ स्टोकाः]

# ॥ सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्वस्यार्जुनत्वकथनपूर्वकं कङ्कादीनां युधिष्टिरादित्व-कथनम्॥ १ ॥ तत्प्रत्ययार्थं स्वनामदशककथनपूर्वकं तक्षिवचनम् ॥ २ ॥

# वैशम्पायनः— एतस्मिन्नन्तरे पार्थं न मूटात्मा व्यजानत । विराटपुतः प्रमुखे पत्रच्छ पुनरेव तम् ॥ उत्तरः— सुवर्णरुचिराण्येषाम् आयुधानि महात्मनाम् । रुचिराणि प्रकाशन्ते पार्थानामाशुकारिणाम् ॥ क नु ते पाण्डवाइश्र्रास् सङ्गामेष्वपराजिताः । येषामिमानि ¹दीप्तानि श्रिया दीष्यन्ति भान्ति च ॥ ३ कास्मिन् वसन्ति ते देशे धर्मज्ञा वन्ध्रवत्सलाः । क धर्मराजः कौरव्यो धर्मपुत्तो युधिष्ठिरः ॥ थभीमसेनार्जुनौ चैव सर्वे ते मम मातुलाः । नकुलस्सहदेवो वा सर्वास्त्रकुशालौ रणे ॥

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> क-म-दिव्यानि।

<sup>2.</sup> ख—धर्मशीस्त्रश्च धर्मात्मा धर्मवान् धर्मवित् सुधीः। धर्माध्यक्षो धर्मवतो धर्मज्ञो धर्ममृतिमान् ॥ धर्मनिष्ठो धर्मकर्ता धर्मगोता सुधर्मकृत्। सत्याजवक्षमाधारो वृणी धर्मपरायणः॥

[अधिकः पारः]

कथं जातानि भवता तथा में बृहि शोभने॥

| ₹७]                            | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                               | २८७                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| सैरन्ध्रा द्रौपदी (            | ११॥                                                                     |                                |
| भीमसेनेन दुईत                  | स् सह भ्राविभराहवे ॥                                                    | १२                             |
| 1उत्तर:                        |                                                                         |                                |
| दश पार्थस्य नाम                | ानि श्रयन्ते में कथासु च।                                               |                                |
| <sup>2</sup> ब्रूहि त्वं यदि ज | १३                                                                      |                                |
| अर्जुन:-                       |                                                                         |                                |
| <sup>3</sup> अहं तिह तवाच      | क्षे दश नामानि यानि मे ।                                                |                                |
| ईशानो विद्धे दे                | वस् विदिवस्येश्वरो दिवि ॥                                               | 88                             |
| अर्जुनः फल्गुनो                | जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः।                                              | ı                              |
| बीभत्सुर्विजयः प               | र्थिस् सन्यसाची धनञ्जयः ॥                                               | १५                             |
| एतानि मम नाम                   | ानि स्थापितानि सुरोत्तमैः ॥                                             | १५॥                            |
| उत्तरः—                        |                                                                         |                                |
| गुणतो दश नाम                   | ानि समवेतानि पाण्डवे ।                                                  | *                              |
| चरित लोके ख्य                  | ातानि विदितानि ममानघ ॥                                                  | १६॥                            |
| केनासि विजयो                   | नाम केनासि श्वेतवाहनः ।                                                 | een anggaliga<br>San ang dilan |
| सब्यसाची तु के                 | नासि <sup>‡</sup> जिष्णुर्वीभत्सुरेव च ॥                                | १७॥                            |
|                                | र्ग जिष्णोर् विस्मयस्फारितेक्षणः ।<br>स्वः पार्थं शनैर्वाचम्रवाच ह ॥ [ः | अधिकः पाठः]                    |

पश्यश्वनिमिषः पार्थं शनैवां चमुवाच ह ॥ 2. क-ख-इ-म - ब्रूयास्वं। 3. क-च-इ-त। ख-अहं तात। 4. क-ब-इ-कृष्णो।

<sup>2.</sup> ख इतस्ततो परदे? तन्मनो मे श्रञ्जलं त्विय। अर्जुनो वा भवानेति वद शीघ्रं बृहञ्जले ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> ख-तन्मामाहुः। घ-ङ-तस्मादाहुः। म-तं मामाहुः।

| ३७]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विराटपर्वाण - गोग्रहणपर्व                      | २८९ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| तेन देवमनुष्येषु वीभत्सुरिति मां विदुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | २५  |
| उभौ मे तुल्यकर्माणौ गाण्डीवस्य विकर्षणे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |     |
| भुजौ मे भवतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सङ्ख् <b>ये</b> परसैन्य <sup>1</sup> विनाशनौ ॥ | २६  |
| तयोस्सव्योऽधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कस्तस्मात् सन्यसाचीति मां विदुः ॥              | २६॥ |
| पृथिव्यां सागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तन्तायां वर्णी में दुर्छभस्समः।                |     |
| शुद्धत्वादूपवस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | च तेन मामर्जुनं विदुः ॥                        | २७॥ |
| उत्तराभ्यां तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र्वाभ्यां फल्गुनीभ्यामहं दिवा ।                |     |
| जातो हिमवतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठे तेन मां फल्गुनं विदुः ॥                 | २८॥ |
| यो ममाङ्गे त्रणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कुर्या <sup>2</sup> द्धातुःवेष्ठिस्य पश्यतः ।  |     |
| युधिष्ठिरस्य रुग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धेरं दर्शयेद्वा कदाचन ॥                        | २९॥ |
| पराभवमहं तस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | य कुछे कुर्यों न संशयः ॥                       | 30  |
| योत्स्यामि यैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इं <sup>8</sup> घोरैर न मे तेभ्यः पराभवः।      | i   |
| तेन देवमनुष्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | षु जिष्णुर्नामास्मि विश्रुतः ॥                 | ३१  |
| माता मम पृथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ा नाम तेन मां पार्थमहुवन् ॥                    | ३१॥ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रिशाचोरगराक्षसान्।                             |     |
| अहं पुरा रणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जित्वा खाण्डवेऽग्निमतपैयम् ॥                   | ३२॥ |
| and the state of t |                                                |     |

<sup>1.</sup> क-ख—विनाशने। अ-ङ-च—विनाशिनो 2. क-ख-च—न्मम ज्ये। 3. क-म—सङ्ख्ये। ख-च—सर्वेर्।

<sup>ो.</sup> क-तोषितो। च-रक्षितो।

<sup>2.</sup> अ-**ड-च**-ततः। घ-दातं।

| ३७] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                             | २९१   |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| ततो मे भगवानिनद्रः किरीटमद्दात् खयम्।                     |       |
| देवाश्च शङ्खमददुश् शत्रुसैन्यानिवारणम् ॥                  | ४२    |
| अहं पारे समुद्रस्य हिरण्यपुरवासिनाम् ।                    | •     |
| हत्वा पष्टिं सहस्राणि जयं सम्प्राप्तवा <sup>1</sup> नपि ॥ | 83    |
| असम्भ्रान्तो रथे तिष्ठन् सहस्रेषु ज्ञतेषु च ।             |       |
| शत्रुमध्ये दुराधर्षो न <sup>2</sup> च मुद्ये कथञ्चन ॥     | 88    |
| अहं गन्धर्वराजेन हियमाणं सुयोधनम् ।                       |       |
| भ्रातृभिस्सहितं तात गन्धवैस्समरे जितम् ॥                  | ४५    |
| चतुर्दश सहस्राणि हत्वा चैनममोचयम् ॥                       | . ४५॥ |
| <sup>8</sup> अच पश्य महावाहो मम वीर्यं सुदुस्सहम् ।       |       |
| मा भैषीर्गतसन्त्रासः कुरूनेतान् समागतान् ॥                | ४६॥   |
| सुयोधनस्य मिषतः कर्णस्य च कृपस्य च ।                      |       |
| पितामहस्य भीष्मस्य द्रौणेद्रीणस्य च स्वयम् ॥              | ४७॥   |
| सर्वानेव कुरूञ्जित्वा प्रसानेष्यामि ते पश्न् ॥            | ४८    |
|                                                           |       |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्कायां संहितायां वैयासिक्यां। विराटपर्वणि सप्ततिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ ॥ ४७ ॥ गोब्रहणपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥

[अस्मिन्नध्याये ४८ स्रोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-घ-नहम्।

<sup>2.</sup> क ख-ड-च-म-मुद्धन्ति च मे दिशः। च-मुद्धति च मे दिशम्। 3. म -इदमर्थं नास्ति।

### ॥ अष्टांत्रिशोऽध्यायः॥

उत्तरेण बृहश्वस्थया अर्जुनःविक्वानेन तं प्रति अञ्चानमूलकभूतपूर्व-स्नापराधक्षमापनम् ॥१॥ अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्वस्य क्वैटयप्रासिहेतुकथनम् ॥ २ ॥ तथोत्तरस्य सार्थीकरणपूर्वेकं रथारोहणेन रणायाभियानम् ॥ ३ ॥

| वैशम्पायनः—                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ततः पार्थं च वैराटिः प्राञ्जिलिस्वभ्यवादयत् ॥               | 11  |
| उत्तर:—                                                     |     |
| अहं भूमिञ्जयो नाम्ना प्रणतोऽस्मि धनञ्जय ॥                   | 8   |
| दिष्टचा त्वां पार्थ पर्यामि स्वागतं ते धनञ्जय ।             |     |
| लोहिताक्ष महाबाहो नागराज <sup>1</sup> वरोपम ॥               | ?   |
| यद्ज्ञानाद्वोचं त्वां प्रमादेन नरोत्तम ।                    |     |
| अकृत्वा हृदये सर्वे क्षन्तुमईसि तन्मम ॥                     | 3   |
| यत्तु त्वया कृतं कर्म विचित्रं वे सुदुष्करम् ।              |     |
| अतो भयं व्यपेतं मे प्रीतिश्च परमा त्विय ॥                   | 8   |
| दासोऽहं ते भविष्यामि पश्य मामनुकम्पया ॥                     | 811 |
| या प्रतिज्ञा कृता पूर्वे तव सारथ्य <sup>2</sup> कर्मणि ।    |     |
| मनस्खास्थ्यं च मे जातं <sup>3</sup> जातं भाग्यं च मे महत् ॥ | 411 |

क-ङ-करोपम।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-च-म-कारणात्।

<sup>3.</sup> अ-जातु । **ङ**-जातं भाग्यं महोदयम्।

| ३८] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                         | २९३ |
|-------------------------------------------------------|-----|
| आस्याय विर्दुलं वीर रथं सारथिना मया ।                 |     |
| दुर्यीधनं च जित्वाऽऽजौ निवर्तय पशून् मम ॥             | ६॥  |
| અર્જીન:—                                              |     |
| प्रीतोऽस्मि राजपुत्राद्य न भयं विद्यते तव ।           |     |
| सर्वान् नुदामि ते शत्रून् रणे रण¹कृतां वर ॥           | 911 |
| स्वस्थो भव महाबुद्धे पश्य मां शत्रुभिस्सह ।           |     |
| युध्यमानं विमर्देऽस्मिन् कुर्वाणं भैरवं खनम् ॥        | CII |
| गाण्डीवं देवदत्तं च शरान् कनकम्षितान् ।               |     |
| एतान् सर्वानुपासङ्गान् क्षिप्रं बन्नीहि मे रथे।।      | ९॥  |
| एतं चाहर निश्चिशं जातरूपपरिष्कृतम् ॥                  | 80  |
| अहं वै कुरुभि विंत्स्ये मोक्षयिष्यामि ते पर्वत् ।     |     |
| तोषयिष्यामि राजानं प्रवेक्ष्यामि पुरं पुनः ॥          | 88  |
| सङ्कल्पागाधपरिघं बाहुप्राकारतोरणम् ।                  |     |
| त्रिद्ण्ड <sup>3</sup> स्थूणसम्बाधं नैकव्वजसमाकुलम् ॥ | १२  |
| <sup>4</sup> ज्याक्षेपणकीडनकं नेमीनिनद्दुन्दुभि ।     |     |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-विशारद।

<sup>2.</sup> क-ध-म-योत्साम्यवजेष्यामि । ख-योत्स्याम्यपचेष्यामि ।

<sup>3</sup> ख—त्ण। घ—गुण। 4. म—ज्याक्षेपणं क्रोधकरं। च—क्रोधमकरम्। ङ—ज्याक्षेपणक्रोधनकं क-घोरतरं। ख-णी रोधकरं। च-क्रोधकरं नेमिदुन्दुभिनादितम्।

| २९४                           | महाभारतम्                      | [अ.  |
|-------------------------------|--------------------------------|------|
| शरजालविताना                   | ह्यम् आक्वेडितमहास्वनम् ॥      | १३   |
| नगरं ते मया गु                | प्तं रथोपस्थं भविष्यति ॥       | १३॥  |
| अधिष्ठितो मया                 | सङ्ख्ये रथो गाण्डीवधन्विना ।   |      |
| अजय्यइश्रुसैन                 | यानां वैराटे व्येतु ते भयम् ॥  | 8811 |
| उत्तरः-                       |                                |      |
| बिभोमि नाहमेते                | भ्यो जानामि त्वां स्थिरं युधि। |      |
| केशवेनापि सङ्ग                | मे साक्षादिन्द्रेण वा समम्।।   | १५॥  |
| <sup>1</sup> इदं तु चिन्तय    | न्नेव परिमुह्यासि केवलम्।      |      |
|                               | छामि नावगच्छामि किञ्चन ॥       | १६॥  |
| एवं <sup>2</sup> युक्ताङ्गरूप | स्य लक्ष्णैरुदितस्य च ।        |      |
| केन कर्मविपाकेन               | न क्षीबत्वं समुपागतम् ॥        | १७॥  |
| मन्ये त्वां क्षीवर            | हपेण चरन्तं शूलपाणिनम् ।       |      |
| <sup>8</sup> गन्धर्वराजप्रतिग | मं देवं वाऽपि शतक्रतुम् ॥      | १८॥  |
| अर्जुन:—                      |                                |      |
| भ्रातुर्नियोगाज्यस            | ोष्टस्य संवत्सरमिदं व्रतम्।    |      |
| चरामि ब्रह्मचर्य              | वै सत्यमेतद्भवीमि ते ॥         | १९॥  |
| 1. ख-बहना किं                 | प्रलापेन श्रण मे परमं वचः।     |      |

बहुना किं प्रछापेन श्र्णु मे परमं वचः । नाई बिभेमि कौन्तेय साक्षाद्वि शतऋतोः ॥ यमपाशिकुवेरेम्यो द्वोणभीष्मशताद्वि॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> म—नीराङ्ग। क-ख-ङ-वीरा। च-वराङ्ग। 3. अ-म-इदमर्थं नास्ति।

| ३८]              | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                                  | २९५        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | । महाबाहो परवान् धर्मसंयुतः ।<br>सम्भूतं ह्रेड्यं मां समुपस्थितम् ॥         | २०॥        |
| प्राप्तवानुवेर्श | ाया भ्रातुर् ज्येष्टस्यास्मि सुरालयम् ।<br>ो दृष्टा सुधर्मायां मया तदा ॥    | २१॥        |
| अपइयं ताम        | मं रूपं विभ्रतीं विज्ञसन्निधौ ।<br>ानिमिषं कूटस्थामन्वयस्य मे ॥             | २२॥        |
| अहं तामभि        | ाता मह्यं शयानं रन्तुमिच्छया ।<br>वाद्यैव मातृसत्कारमाचरम् ॥                | २३॥        |
| श्रुत्वा तमिन    | शपत् कुद्धा शिखण्डी त्वं भवेरिति ।<br>द्रो मामाह मा भैस्त्वं पार्थ षण्डता ॥ | २४॥        |
| इतीन्द्रो मा     | वेत् तुभ्यम् अज्ञातवसतौ पुरा ।<br>मनुप्राह्य ततः प्रेषितवान् वृषा ॥         | २५॥        |
| समाप्तव्रतमु     | रुप्राप्तं व्रतं तीर्णं मयाऽनघ ।<br>त्तीर्णं विद्धि मां त्वं नृपात्मज ॥     | २६॥        |
| _                | ो मेऽद्य यत् प्रतकी न मे दृथा।                                              |            |
|                  | ङ्घीबरूपा भवन्तीह नरोत्तमाः ॥<br>स्म रणे युद्ध्येयममरैरिप ।                 | २७॥        |
| साध्वसं तत       | प्रणष्टं में किं करोमि प्रशाधि माम्।।                                       | २८॥        |
|                  | ह्हीष्यामि हयाञ्झत्रूनथारुजः ।<br>स्मि सारथ्ये निष्ठितः पुरुषर्षम ॥         | <b>२९॥</b> |
| -                |                                                                             |            |

<sup>1.</sup> म—इदमर्ध नास्ति। 2. अ-क-ध-छ-च-म—कोशेषु इत आरभ्य सार्धस्रोकपञ्चकं न दश्यते।

| २९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | महाभारतम्                          | [अ.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| दारुको वासुदेवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | य यथा शकस्य मातिः।                 |           |
| तथा मां विद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सारथ्ये शिक्षितं नरपुङ्गव ॥        | 3011      |
| अश्वा ह्येते महाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गहो <sup>1</sup> तदेवाहवदुर्जयाः । |           |
| योग्या स्थवरे यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क्ताः प्राणवन्तो जितश्रमाः ॥       | 3811      |
| यस्य यातेन पर्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पन्ति भूमौ प्राप्तं पदं पदम् ।     | . **<br>* |
| दक्षिणां यो धुरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वोढा सुग्रीवेण समो हयः ॥           | ३२॥       |
| योऽयं धुरं धुर्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ारो वामां वहति शोभनः।              |           |
| तं मन्ये मेघपुष्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्य जवेन सदृशं हयम् ॥              | ३३॥       |
| योऽयं वहति वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पार्षण दक्षिणामञ्जितोद्यमः ।       |           |
| वलाहकाद <sup>2</sup> पि म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तस् तेजसा वीर्यवत्तरः ॥            | 3811      |
| योऽयं काञ्चनसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न्नाहो वामं वहति शोभनः।            |           |
| धुर्य सैन्यस्य तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मन्ये जवेन बलवत्तरम् ॥             | ३५॥       |
| and the second s | वोद्धं सङ्गामेऽर्हति धन्विनम्।     |           |
| त्वं चेमं रथमास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | याय योद्धमहीं मतो मम ॥             | ३६॥       |
| सर्वशत्रुभिरायातै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्देवराज इवासुरैः ॥                | ३७        |
| वैशस्पायनः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्य वीर्यवानरिमर्दनः ।             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाण्डीवम् आदाय रुरुचे श्रिया ॥      | ३८        |
| 1. क-ख-घ-च-म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —तवैवाहवदुर्जयाः।                  |           |

<sup>1.</sup> क-स-घ-म-तववाहवदुजयाः। 2. अ-पिततस्। ख-च-भिमतम्। घ-नवमस्तेजसा वीर्यसत्तमः।

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टातिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

8811

अस्मिन्नध्याये ४४॥ इलोकाः ]

<sup>3</sup>तथाऽर्जुनो धनुइश्रेष्ठं बाहुभ्यामाक्षिपद्रथे ॥

<sup>1.</sup> घ-यथा प्रावुण्महामेघस् सेन्द्रचाप इवार्जुनः। [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-शैलेनाप्यभिजन्तुषः। म-महता शैलेनाप्यभिज।

ल-च-महाशिनमहाशब्दसदशो ज्यास्वनो महान्।
 शबुन् वीराश्च संतज्यं निम्रहस्थो रणे स्थितः ॥[अधिकः पाठः]

# ॥ एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन युद्धप्रस्थानसमये उत्तरस्थात् सिंहध्वजस्यावरीपणपूर्वकं स्मध्यानसिष्महितस्य हनुमद्भुजस्य रथे स्थापनम् ॥ १ ॥ तथा स्मशङ्कादि-शब्दश्रवणविवस्तस्योत्तरस्य समाश्वासनपूर्वकं रणायाभियानम् ॥ २ ॥ द्रोणेनार्जुनशङ्कनादादिना तस्यार्जुनस्वनिर्धारणेन दुर्योधनं प्रति तिष्मवे-दनपूर्वकं दुर्निमित्तप्रदर्शनम् ॥ ३ ॥

### वैशस्पायनः-

| उत्तरं सारार्थे कृत्वा शर्मी कृत्वा प्रदक्षिणम् ।   |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| आयुधं सर्वमादाय ततः प्रायाद्धनञ्जयः ॥               |     |
| ध्वजं च सिंहं मात्स्यस्य भ्रातॄणामायुधानि च ।       |     |
| प्रणिधाय शमीमध्ये प्रयातुमुपचक्रमे ॥                | २   |
| ततः काञ्चनलाङ्गूलं ध्वजं वानरलक्षणम् ।              |     |
| विद्यं मायामयं युक्तं विहितं विश्वकर्मणा ।।         | ş   |
| मनसा चिन्तयामास प्रसादं पावकस्य च ॥                 | ३॥  |
| स च तचिन्तितं ज्ञात्वा ध्वजे भूतान्यचोद्यत् ।       |     |
| रथे वानरमुच्छ्रिय गाण्डीवं विक्षिपद्धनुः ॥          | 811 |
| <sup>2</sup> सपताकं विचित्राङ्गं सोपासङ्गं महारथ: । |     |

<sup>1.</sup> घ-दीर्घमायससंयुक्तं । अ-युक्ता

<sup>2.</sup> ख-उत्तस्थावुत्तरस्तावन्मत्वा पुनिरहागतः। तं समाश्वास्य बीभत्सुरभियातुं प्रतत्वरे॥ [अधिकः पाठः]

| ३९]                      | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व           | २९९  |
|--------------------------|-------------------------------------|------|
| रथमास्थाय                | वीभत्सुः कौन्तेयदश्वेतवाह्नः ॥      | 411  |
| बद्धासिस्सत              | ल्लाणः प्रगृहीतशरासनः ।             |      |
| ततः प्रायाद्             | द्रीचीं स कपिप्रवरकेतनः ॥           | ६॥   |
| <sup>1</sup> स्वनवन्तं । | महाशङ्कं देवदत्तं धनखयः ।           |      |
| शशाङ्करपं                | बीभत्सुः प्राध्मापयदरिन्दमः ॥       | اای  |
| <sup>2</sup> शङ्खशब्दोः  | sस्य सोऽत्यर्थे श्रूयते कालमेघवत् ॥ | 6    |
| तस्य शङ्खस्य             | । शब्देन धनुषो निस्वनेन च।          |      |
| वानरस्य च                | नादेन रथनेमिखनेन च ॥                | 9    |
| जङ्गमस्य भ               | यं घोरम् अकरोत् पाकशासनिः ॥         | 911  |
| शङ्खशब्देन               | पार्थस्य मुखेनाश्वाः पतन् क्षितौ ।  |      |
| <b>उत्त</b> रश्चापि      | सन्त्रस्तो रथोपस्य उपाविशत् ॥       | 8011 |
| अथाश्वान् र              | (इिमभिः पार्थस् समुद्यम्य परन्तपः।  |      |
| व्यभ्राजत र              | थोपस्थे भानुर्मेराविबोत्तरे ॥       | 8811 |
| शङ्खशब्देन               | वित्रस्तं ज्याखनेन च मूर्च्छितम् ।  |      |
|                          |                                     |      |

<sup>1.</sup> ख-च-सैन्याभ्याशं स संप्राप्य गृहीत्वा शङ्खमुत्तमम्। [अधिकः पाठः]

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> ख—राशाङ्क इन्द्यवरुं मुखे निक्षिप्य वासविः।
उङ्ग्रसद्ग्रद्धयारुं स्रिशस्याचित्रपालकम्॥
आयत्तिम्मनमयनं इस्तस्यूलिशरोधरम्।
अतिश्चिष्टोद्रोरस्कं तियंगाननशोभितम्॥
यावत् स्वशक्तिसामग्यं तैलोक्यं क्षोभयिवन।
मरुद्धिदंशिभश्चेव प्राथमापयद्रिन्दमः॥

| 300                                    | महाभारतम्                             | [अ.  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------|
| उत्तरं सम्परिष्वज्य                    | समाश्वासयदर्जुनः ॥                    | १२॥  |
| अर्जुनः—<br>मा भैस्त्वं राजपुत्राष्ट्र | य क्षत्रियोऽसि परन्तप ।               |      |
| कथं पुरुषशादूळ शत्रु                   |                                       | १३॥  |
| श्रुतास्ते शङ्खशब्दाश्च                | भेरीशब्दाश्च सर्वशः ।                 |      |
| कुञ्जराणां च नद्तां                    | व्यूढानीकेषु <sup>1</sup> तिष्ठताम् ॥ | 8811 |
| स त्वं कथमिवानेन                       | शङ्खशब्देन भीषितः।                    |      |
| ववर्णरूपो विवस्तः                      | पुरुषः प्राकृतो यथा ॥                 | १५॥  |
| उत्तरः—<br>श्रुता मे शङ्खशब्दाश्च      | भेरीशब्दाश्च सर्वशः ।                 |      |
| कुञ्जराणां च <sup>8</sup> निनद         | ा व्यूढानीकेषु तिष्ठताम् H            | १६॥  |
| नैवंविधाइशङ्खशब्दाः                    | पुरा जातु मया श्रुताः।                |      |
| ध्वजस्य चापि रूपं                      | ने दृष्टपूर्व न हीहशम्।।              | १७॥  |
| धनुषश्चैव घोषो यश्                     | श्रुतपूर्वी न मे काचित् ॥             | १८   |
| अस्य शङ्कस्य शब्देन                    | धतुषो निखनेन च ।                      |      |
| रथनेमि⁴निनादेन मन                      | तो में मुह्यते भृशम् ॥                | १९   |
| ·व्याकुलाश्च दि <b>श</b> स्सर्व        | ो हृद्यं व्यथतीव च ।                  |      |
| ध्वजेन पिहितास्सर्वा                   | दिशो न प्रतिभान्ति मे ॥               | २०   |
| 1                                      |                                       |      |

<sup>1.</sup> ख-च-नित्यशः। घ-पश्यतः। 2. क-च-म-विषण्ण। 3. क-ख-म-नदतः। 4. ह 4. ख-घ-च-म-प्रणादेन ।

| ३९]                    | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                | 308  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| वैशस्पार               | च शब्देन कणों में विधिरीकृतौ ॥<br>यनः—<br>यश्चाङ्कं धतुञ्चैव पुनः पुनः । | २०॥  |
|                        | वैराटिर् अर्जुनं समुदेक्षत ॥                                             | २१॥  |
| • .                    | विद्यान्यं राजपुतं परन्तपः ॥                                             | २२   |
| पताञ्जुमा-<br>अर्जुन:- |                                                                          | 11   |
|                        | महावाहो संज्ञां चात्मानमानय ।                                            |      |
| एकान्ते रथ             | मास्थाय पद्भयां त्वमवपीड्य च ॥                                           | २३   |
| दृढं रइमीश्च           | संयच्छ शङ्कं ध्मास्याम्यहं पुनः ॥                                        | २३॥  |
| वैशम्पार               | पन:—                                                                     |      |
| एवमुक्त्वा             | महाबाहुस् सव्यसाची परन्तपः ।                                             |      |
| प्रदक्ष्मी च           | महाशङ्कं देवदत्तमनुत्तमम् ॥                                              | 2811 |
| ज्याघोषं तल            | ठघोषं च कुत्वा भूतान्यमोहयत् ॥                                           | २५   |
| तस्य शङ्खस्य           | शब्देन रथनेमिखनेन च।                                                     |      |
| गाण्डीवस्य             | च शब्देन पृथिवी समकम्पत ॥                                                | २६   |
| भारद्वाजस्तत           | तो द्रोणस् सर्वशस्यकां वरः।                                              |      |
| राजानं चाह             | सम्प्रेक्य दुर्योधनमरिन्दमः ॥                                            | २७.  |
| द्रोणः—<br>यथा रथस्य   | निर्घोषो यथा शङ्क उदीर्यते ।                                             |      |
| कम्पते च र             | ाथा भूमिर् नैषोऽन्यस्सव्यसाचिनः ॥                                        | २८   |
| 1. म-इदम               | र्धं नास्ति।                                                             |      |

म—संहृष्टान्युपलक्षये । क—संहृष्टानीव । ख—संहृष्टान्येव । घ—संहृष्टानि च ।

<sup>2.</sup> म—विष्टरभन्तीव। क—विष्टरभन्ति न। ख—विष्टरभन्तीह। च—विष्करपन्ति च।

क—मृगाश्च पक्षिणश्चेव सन्यमेव पतिन्त नः। [अधिकः पाठः]

विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व ३९] 303 विषण्णमुखभूयिष्टास् सर्वे योघा विचेतसः । दिशं ते दक्षिणां सर्वे विप्रेक्षनते पुनः पुनः ॥ 3 6 मृगाश्च पक्षिणश्चैव <sup>1</sup>सन्यमेव पतन्ति न:। वादित्रोद्युष्टघोषाश्च न च गाढं खनन्ति नः ॥ ३८ ध्वजायेषु निलीयन्ते वायसास्तन्न शोभनम् ॥ ३८॥ यथा मेघस्य निनदो गम्भीरस्तूर्णमायतः । श्रयते रथनिर्घोषो नायमन्यो धनञ्जयात् ॥ 3911 अश्वानां खनतां शब्दो वहतां पाकशासनिम् । वानरश्च ध्वजो दिव्यो निस्सङ्गं धूयते महान् ॥ 8011 शङ्खशब्देन पार्थस्य कर्णों मे वधिरीकृतौ । सर्वसैन्यं च वित्रस्तं नायमन्यो धनञ्जयात् ॥ 8811 राजानमप्रतः कृत्वा दुर्योधनमरिन्दमम् । गाः प्रस्थाप्य च तिष्ठामो व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ ४२॥ प्रविभज्य त्रिधा सेनां समुच्छ्रिय ध्वजानपि । दिक्ष गुल्मा निवेश्यन्तां यत्ता योत्स्यामहेऽर्जुनम् ॥ 8311 इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां

इति श्रीमहाभारते शतसहिम्नकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ ॥ ४७ ॥ गोब्रहणपर्वेणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ [अस्मिन्नध्याये ४३॥ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> अ—सर्वमेव वदन्ति नः। ख-ड-सर्वे एव पतन्ति नः। घ-सन्य एव पतन्ति नः।

# ॥ चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

द्वोणवचनादर्जनस्यार्जनस्वावधारणेन विवादात् त्रुणीम्भूतेषु स्वीयेषु दुर्योधनेन द्वोणानादरपूर्वकं तान् प्रति समरप्रोत्साहनम् ॥ १ ॥

| वैशम्पायनः—                                                   | ***** |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| ततो दुर्योधनो राजा समरे भीष्ममत्रवीत् ।                       |       |
| द्रोणं च <sup>1</sup> रणशार्दूळं ऋपं च सुमहाबलम् ॥            | 8     |
| दुर्योधनः—                                                    |       |
| उक्तोऽयमर्थ आचार्य मया कर्णेन चासकृत्।                        |       |
| पुनरेव च वक्ष्यामि न हि तृष्यामि तद्भुवन् ॥                   | 3     |
| पराजितैविवसाञ्यं तैश्च द्वादशवत्सरान् ।                       |       |
| वने जनपदेऽज्ञातेर् <sup>2</sup> एक एव पणो हि नः ॥             | \$    |
| एषां न तावन्निर्वृत्तो वत्सरस्तु त्रयोदशः ।                   |       |
| अज्ञातवासे बीभत्सुर् अथास्माभिः परिश्रुतः ॥                   | 8     |
| अनिर्धृते तु निर्वासे यदि बीभत्सुरागतः ।                      |       |
| पुनद्वीदशवर्षाणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥                    | 4     |
| लोभाद्या ते न <sup>3</sup> विन्देयुर् अस्मान् वा मोह आविश्वत् | ı     |

<sup>1.</sup> क-ख-म-रथशार्दृलं हुपं च सुमहारथम्। घ-च-रथशार्दृलं।

<sup>2.</sup> क-ख-च-एष एव। ड-एक एव।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. ख-घ-ड-च-म-जानीयुर्।

| 80]                | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३०५ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| हीनातिरिक्तमे      | तेषां भीष्मो वेदितुमहिति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ę   |
| अर्थानां हि        | गुनद्वैंधे नित्यं भवति सं <b>श</b> यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| अन्यया चिनि        | न्ततो हार्थः पुनर्भवति चान्यथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v   |
| उत्तरं मार्गम      | ाणानां मात्स्यसेनां युयुत्सताम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| यदि बीभत्सु        | रायातः किं नः कृत्यमतः परम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6   |
| <b>बिगर्तानामि</b> | दं कार्य पाण्डवानां च मार्गणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| वित्रकारैहिं म     | गात्स्येन सुज्ञर्मा वाधितः पुरा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   |
| तेवां भयाभि        | पन्नानां बस्तानां त्राणमिच्छताम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| अभयं याचा          | नानानां तदाऽस्माभिः परिश्रुतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०  |
| प्रथमं तैगृही      | तव्यं मात्स्यानां गोधनं महत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| अष्टम्यां चा       | पराह्वे तु इति नस्तैस्समाहितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88  |
| नवम्यां पुन        | रसाभिस् सूर्यस्योदयनं प्रति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| इमा गावो           | गृहीतव्या याते मत्स्ये गवां पदम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२  |
| इत्येष निश्चर      | गोऽस्माकं <sup>1</sup> नगरे नागसाह्वये ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                    | परिज्ञाने सर्वेषां नः परस्परम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३  |
| ते वा गावो         | न पश्यन्ति यदि वा स्युः पराजिताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                    | ऽप्यतिसन्धाय कुर्युर्मात्स्येन <sup>2</sup> सङ्गमम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68  |
|                    | and the second s |     |

<sup>1.</sup> क-ख-च-म-मन्बोऽभूका। च-तत्ताभूका। 2. क-सङ्गतम्। ख-च-सङ्गतिम्। अ-घ-सङ्गताः D-- 20

<sup>1.</sup> च—नस्समधः कृतः। अ—नः कृतिनश्चयः। ख—नस्संशयः कृतः। म—नस्सङ्गतः कृतः।

<sup>2.</sup> क-ख-ब-ड-म-प्रणिधीयताम्। च-तथाद्यात्मा प्रणीयताम्।

<sup>3.</sup> च-अनाच्छन्ने धनेऽस्माकम् अथ शक्रेण विज्ञणा । यमेन वाऽपि सङ्कामे को हास्तिनपुरं व्रजेत्॥ [अधिकः पाठः]

| ४०] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                | ३०७  |
|--------------------------------------------------------------|------|
| <sup>1</sup> जानामि च गतं तेषाम् अतस्त्रासयतीव नः ॥          | २२   |
| अर्जुने चापि सम्प्रीतिम् अधिकामुपलक्ष्ये !                   |      |
| तथा दृष्ट्वा हि वीभत्सुम् उपायान्तं प्रशंसति ॥               | २३   |
| यथा सेना न भज्येत तथा नीतिर्विधीयताम् ॥                      | २३॥  |
| अदेशिका हारण्येऽस्मिन् कृच्छ्रे शत्रुवशं गता ।               |      |
| यथा न विभ्रमेत् सेना तथा नीतिर्विधीयताम् ॥                   | 2811 |
| अश्वानां हेषितं श्रुत्वा का प्रशंसा भवेत् परे।               |      |
| स्थाने वाऽपि त्रजन्तो वा सदा हेपन्ति वाजिनः ॥                | रपा। |
| सदा च वायवो वान्ति नित्यं वर्षति वासवः।                      |      |
| स्तनियत्नोश्च निर्घोषश् श्रूयते बहुशस्तथा ॥                  | २६॥  |
| भीषयन् पाण्डवेयेभ्यो भवान् सर्वानिमाञ्जनान् ।                |      |
| प्रमुखे सर्वसैन्यानाम् अबद्धं बहु भाषते ॥                    | २७॥  |
| यथैवाश्वान् मार्गमाणास् तानेवाभिपरीप्सवः ।                   | 447  |
| होषितान्येव शृण्वन्ति स्यादिदं भवतस्तथा ॥                    | २८॥  |
| किमत्र कार्य पार्थस्य कथं वा स प्रशस्यते ।                   |      |
| अन्यत्र कामाद्वेषाद्वा रोषाद्वाऽस्मासु <sup>2</sup> केवलम् ॥ | २९॥  |
| आचार्या वै कारुणिकाः प्राज्ञास्त्रापायदार्शिनः ।             |      |

<sup>1.</sup> अ-घ-छोकद्दर्थ नास्ति। 2. क-घ-म-केवछात्। ङ-केवछा।

इति श्रीमहाभारते शतसहिस्तकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

॥ ४७ ॥ गोञ्रहणपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ [अस्मिन्नध्याये ३६ छोकाः]

<sup>1.</sup> च-इतः श्लोकद्वयं नास्ति।

# ॥ एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

# कर्णेनात्मश्चाघनपूर्वकमर्जुनपराभवनमिथ्याप्रतिज्ञानम् ॥ १ ॥

| कर्णः —                                              |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| सर्वानायुष्मतो भीतान् सन्त्रस्तानिव लक्षये ।         |     |
| अयुद्धमनसञ्चेव सर्वाश्चेतानवस्थितान् ॥               | १   |
| यद्येष जामदम्रची वा यदि वेन्द्रः पुरन्दरः।           |     |
| वासुदेवेन सहितो यदि वीभत्सुरागतः ॥                   | 2   |
| अहमेनं निरोत्स्यामि वेछेव वरुणालयम् ॥                | २॥  |
| रुक्मपुङ्खाः प्रसन्नामा मुक्ता हस्तवता मया ।         |     |
| छादयन्तु शरास्तूर्य पार्थस्यायुर्निरोधकाः ॥          | ३॥  |
| मम चाप <sup>1</sup> प्रणुत्रानां शराणां नतपर्वणाम् । |     |
| निवृत्तिर्गच्छतां नास्ति सर्पाणां श्वसतामिव ॥        | 811 |
| शराणां पुङ्कसक्तानां मौर्व्याऽभिद्दतयोर्भ्रशम् ।     |     |
| <sup>2</sup> श्रूयते तल्योइशब्दो मेर्योराहतयोरिन ॥   | 411 |
| एकैकं चतुरः पञ्च कचित् षष्टिं काचिच्छतम् ।           | 44. |
| 1. क-च-म-प्रमुक्तानां। ख-घ-प्रयुक्तानां।             |     |
| 2. क-म- श्रयतां तद्वयो । अ-श्रयते च तयो ।            |     |

श्रुयते च ततश्शब्दो।

<sup>1.</sup> क-ख-ड-च-म-मया पश्यत मत्स्यानाम् इषुभिनिहतान् रथान्। इकं द्वौ चतुरः पञ्च क्वित् पष्टि कविच्छतम्॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> च-शहोभैया विपश्चाना हतानामाजिवाजिनाम्॥

<sup>3.</sup> क-ख-इ-म-जातस्नेहस्तु।

म जातस्तेर्युश्यमानस्य ममेदं दर्शयिष्यति । उपहूतस्तु कीन्तेयो आतृणां गुणवानिव ॥

<sup>[</sup> इति पाठान्तरम् ]

| ४१] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व ३१                                   | \$         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| एष चापि महेष्वासस् त्रिषु ठोकेषु विश्रतः।                          |            |
| अहं चापि <sup>1</sup> कुरुश्रेष्ठ अर्जुनानवमः कचित् ॥ १३           | 11         |
| मम हस्तप्रमुक्तानां शराणां नतपर्वणाम् ।                            |            |
| <sup>2</sup> निवृत्तिर्गच्छतां नास्ति वैश्वानरिज्ञाखार्चिषाम् ॥ १४ | H          |
| तुमुलदश्रूयते शब्दष् षट्पदां गायतामिव ।                            |            |
| <sup>8</sup> इतस्रोतस्य मुक्तानां शराणां नतपर्वणाम् ॥ १५           | H          |
| अन्तरा सम्पतद्भिस्तु *गृध्रपश्चैिश्यतेदशरै:।                       |            |
| श्रलभानामिवाकाशे छाया सम्प्रति दृश्यताम् ॥ १६                      | 11         |
| अद्य मत्कार्मुकोत्सृष्टाश् शिताः पार्थस्य मर्मगाः ।                |            |
| शरीरमितसर्पन्तु वल्मीकामिव पन्नगाः ॥ १७                            | 11         |
| बर्हिबर्हिणवाजानां वर्हिणां वर्हिणामिव ।                           |            |
| पत्ततां पततां घोषः पततां पततामिव ॥ १८                              | 11         |
| अद्य त्वहमृणान्मोक्ष्ये यन्मया तत् प्रतिश्रुतम् ।                  |            |
|                                                                    | <b>(1)</b> |
| इन्द्राशनिसमस्पर्शं महेन्द्रसमविकमम् ।                             |            |
| अर्द्यिष्याम्यहं पार्थम् उल्काभिरिव कुञ्जरम् ॥ २०                  | 11         |

<sup>1.</sup> क-ख-ध-म - कुरुश्रेष्टादर्जुनान्नावमः कचित्।

ङ-कुरुश्रेष्ठाश्वार्जुनाश्वावरमत्कचित्। 2. म—इदमर्थं नास्ति। 3. अ-घ-च-म—इदमर्थं नास्ति। 4. क-ख-घ-च-म—गुध्रपतैः शिलाशितैः। ङ—कङ्कपतैः शिलाशितैः।

### महाभारतम्

| शरजालमहाज्वालम् असिशक्तिगदेन्धनम् ।                    |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| निर्देहन्तमनीकानि शमयिष्येऽज्जेनानलम् ॥                | २१॥   |
| रथादतिरथं छोके सर्वशस्त्रभृतां वरम् ।                  |       |
| विवशं पार्थमादास्ये गरुत्मानिव पन्नगम् ॥               | 2211  |
| <sup>1</sup> श्चरप्रैनिशितेभेहेर् निपतद्भिश्च मामकैः । |       |
| सम्मूढचेताः कौन्तेयः कर्तव्यं नाभिपत्स्यते ॥           | २३॥   |
| अद्य दुर्योधनस्याहं शोकं हृदि चिरं स्थितम् ।           |       |
| समूलमपनेष्यामि हरन् पार्थिशरइशरैः ॥                    | २४॥   |
| ैहताश्वं विरथं पार्थं पौरुषे पर्यवस्थितम् ।            |       |
| निश्वसन्तं यथा नागम् अद्य पदयन्तु कौरवाः ॥             | २५॥   |
| जामद्ग्न्यान्मया लब्धं दिव्यासमृषिसत्तमात्।            |       |
| तदुपाश्रित्य वीर्यं च युध्येयमपि वासवम् ॥              | २६॥   |
| कामं गच्छन्तु कुरवो गाः प्रगृह्य परन्तपाः।             |       |
| र्थेषु वाऽवतिष्ठन्तो युद्धं पइयन्तु मामकम् ॥           | २७॥   |
| इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासि      | क्यां |

विराटपर्वणि एकचत्वारिं शोऽध्यायः॥ ४१॥ ॥ ४७॥ गोब्रहणपर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ [अस्मिकध्याये २०॥ स्रोकाः]

<sup>1.</sup> अ—्धुतप्तैः क-ख-च-म—्युद्रकैविविधैः। ङ-धुरप्रैविविधैः। 2. ङ—अद्य मस्कामुकोस्सष्टैः शरेस्सन्नतपर्वभिः। घ – श्चद्रकैर्।

<sup>[</sup>अधिकः पाठः]

# विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

3 2 3

# ॥ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

कृपेणार्जनचरित्तप्रशंसनपूर्वकं कर्णगर्हणम् ॥ १ ॥ तथा स्वेषु एकैके-नार्जनस्य दुर्जयस्वकथनपूर्वकं सम्भूयाभियाननिर्धारणम् ॥ २॥

### वैशस्पायनः-

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नीतिशास्त्रविशारदः ।

आचार्यः कुरुवीराणां कृपश्शारद्वतोऽन्नवीत् ॥ १ कृपः—
सदैव तव राधेय युद्धे कूरतरा मितः ।
नार्थानां प्रकृतिं वेत्सि नानुबन्धमवेक्षसे ॥ २
नया हि बह्वस्सन्ति शास्त्राण्याश्रित्य चिन्तिताः ।
तेषां युद्धं सुपापिष्ठं वेदयन्ति पुराविदः ॥ ३

हीनकालं <sup>2</sup>तदेवाहुर् अनर्थायोपकल्पते ।।

<sup>3</sup>देशे काले च विकान्तं कल्याणाय विधीयते ।
आनुकूल्येन कार्याणाम् उत्तरं तु विधीयते ।।

भारं हि रथकारस्य न व्यवस्यन्ति पण्डिताः ।

देशकालेन संयुक्तं युद्धं 1हि फलदं भवेत् ।

1. क-ख-ध-म-विजयदं।

<sup>2.</sup> क-ब-म-तदेवेह अत । ख-च-तदेवेह हानर्थायोपपहाते।

<sup>3.</sup> क-देशकालेन विकानतं कल्याणं सु । ख-ड-म-देशकालेन।

| 388                                                  | महाभा <b>रतम्</b>               | [अ.  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| परिचिन्स तु पार्थेन सन्नि।<br>एको हि शत्रून् समरे सम |                                 | Ę    |
| एकः कुरूनभ्यरक्षद् एकश्च                             | ाग्निमतर्पयत् ॥                 | y,   |
| एकश्च पञ्च वर्षाणि ब्रह्मच                           | र्यमधारयत्।                     |      |
| एकस्सुभद्रामारोप्य द्वैरथे इ                         | <b>ह</b> णमाह्वयत् ॥            |      |
| सैन्धवं वनवासे तु जित्वा                             | कृ $e$ णा $^1$ मथानयत्।         |      |
| एकश्च पञ्च वर्षाणि शकाव                              | स्बा <sup>2</sup> ण्यशिक्षयत् ॥ | 9    |
| एक <sup>3</sup> स्संयमिनं दृष्टा कुरूण               | ामकरोद्यशः ॥                    | 911  |
| एको गन्धर्वराजानं चित्रसे                            | नमरिन्दमः ।                     |      |
| विजिग्ये तरसा सङ्खचे से                              | नां चास्य सुदुर्जयाम् ॥         | १०॥  |
| पाञ्चाली श्रीमती प्राप्तां क्ष                       | त्रं जित्वा 4स्वयं रणे।         |      |
| आदाय गतवान् पार्थी भ                                 | वान् क नु गतस्तदा ॥             | 8811 |
| तथा निवातकवचाः काल                                   | केयाश्च दानवाः ।                |      |
| दैवतैरप्यवध्यास्ते एकेन यु                           | धि पातिताः ॥                    | १२॥  |
| एकेन हि त्वया कर्ण कि                                | नामेह कृतं पुरा ।               |      |
| एकैकेन यथा तेषां मूमिप                               | ाला वशे कृताः ॥                 | १३॥  |

<sup>1</sup> ख-ङ-मधारयत्। घ-मथाह्वयत्। 2. क-ख-ङ-ण्यशिक्षतः। 3. क-ङ-म-स्सायमिनीं जिल्ला। ख-स्सपत्नाञ्जित्वा तु। घ-स्संयमिनीं जिल्ला। 4. ख-घ-ङ-स्वयंवरे।

| ४२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                     | ३१५      |
|---------------------------------------------------|----------|
| इन्द्रोऽपि हि न पार्थेन संयुगे योद्धुमहिति।       |          |
| यस्तेनाशंसते योद्धं कर्तव्यं तस्य भेषजम् ॥        | १४॥      |
| आशीविषस्य कुद्धस्य पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् ।        |          |
| अनुस्य प्रदेशिन्या दंष्ट्रामादातुमिन्छसि ।।       | १५॥      |
| अथवा कुझरं मत्तम् एकमेकचरं वने ।                  | ,        |
| अनङ्कुशं समारुद्य नगरं यातुमिच्छासि ॥             | १६॥      |
| समिद्धं पावकं चापि घृतमेदोवसाहुतम् ।              |          |
| घृताकश्चीरवासास्त्वं मध्येनोत्तर्तुमिच्छसि ॥      | 9011     |
| आत्मानं यस्तमावध्य कण्ठे बद्धा वतथा शिलाम् ।      |          |
| समुद्रं प्रतरेहोभ्या तल कि कर्ण पौरुषम् ॥         | १८॥      |
| अकृतास्त्रः कृतास्त्रं वै वलवन्तं सुदुर्वलः ।     |          |
| तादृशं कर्ण यः पार्थं योद्धुमिच्छेत् स दुर्भतिः ॥ | 2911     |
| अस्माभिरेष निकृतो वर्षाणीह वयोदश ।                |          |
| सिंहः पाशाद्विमुक्तो वा न शेवं कर्तुमहिति ॥       | २०॥      |
| एकान्ते पार्थमासीनं कूपेऽग्निमिव संवृतम् ।        |          |
| अज्ञानादभ्यवस्कन्द्य प्राप्तास्स्मो भयमुत्तमम् ॥  | २१॥      |
| उत्सृष्टं तूलराशौ तु एकोऽप्रिं शमयेत् कथम्।       | APPLY TO |
| 1. अ-शिलातलम् क-ल-ङ-ऽथवा शिलाम्। च-शिल            | गमपि ।   |

सह युद्धामहे पार्थम् आगतं युद्धदुर्मदम् ॥ २२॥

<sup>1</sup>यत्तसेनाः पराक्रान्ता व्यूढानीकाः प्रहारिणः ।

युद्धायावस्थितं पार्थम् आगतं पाकशासनिम् ॥ २३॥

यत्तास्सर्वे रथश्रेष्ठं परिवार्य समन्ततः ।

षड्थाः परिकीर्यन्तां वज्जपाणिमिवासुराः ॥ २४॥

द्रोणो दुर्योधनो भीष्मो भवान् द्रौणिस्तथा वयम् ।

सर्वे युद्धामहे पार्थं कर्ण मा साहसं कृथाः ॥ २५॥

<sup>2</sup>नहन्यसंहत्य समरे पार्थं जेष्यामहे वयम् ॥ २६

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्कायां संहितायां वैयासिक्यां विरादपर्वणि हिन्नस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२॥

ते श्रीमहाभारते शतसहित्सकायां संहितायां वैयासिक्कां विराटपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वणि विंशोऽध्यायः॥ २०॥ [अस्मित्रध्याये २६ श्लोकाः]

<sup>1.</sup> च—यातु सेना । क—यातु सेना व्यूडानीका प्रहारिणी । स्व—यत्ता वयं । ध—यत्ता स्थेनाः परिकान्ता । इ - यत्तास्थैन्याः परामृष्टाः ।

<sup>2.</sup> अ-इदमर्ध नास्ति।

# ॥ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

कृषेण स्वगर्हणममृष्यता कर्णेन तदुपालम्भः ॥ १॥ तदसिहिष्णुना-ऽश्वत्याम्ना सममोदाटनं कर्णदुर्योधनोपालम्भः ॥ २॥

# वैशन्पायनः— कृपस्य तु वध्दश्रुत्वा कणों राजन् युधां पतिः । पुनः प्रोवाच संरद्धो गहेयन् ब्राह्मणं कृपम् ॥ कणः— ळक्षयाम्यहमाधार्यं भया द्वीतिं गतं रिपौ । भीतेन हि न योद्धन्यम् अहं योत्स्ये धनज्जयम् ॥ नतु वारुणमाभ्रेयं याम्यं वायन्यमेव च । अस्तं ब्रह्मशिरस्थेव सत्वहीनस्य ते वृथा ॥ भित्नकार्यं कृतमिदं पितापुत्वैमेहारथैः । भर्तेपिण्ड²स्य निर्दिष्टं यथेष्टं गन्तुमर्हथ ॥ भर्तेपण्ड²स्य निर्दिष्टं यथेष्टं गन्तुमर्हथ ॥ भर्तेपण्ड²स्य निर्दिष्टं यथेष्टं गन्तुमर्हथ ॥ भर्तेपण्डः स्व त्वं नित्यं यज्ञाननुचरस्व च । आमन्वणानि मुङ्क्वाद्य माऽस्मान् युद्धेन भीषय ॥ भार्गवास्तं मया मुक्तं निर्देहेत् पृथिवीमिमाम् । किं पुनः पण्डुपुत्राणाम् एकमर्जनमाहवे ॥

<sup>1.</sup> क-द्रक्तिं गतं रिपोः। ख-म-द्रक्ति। घ-छ-च-द्रक्तिगतं।

<sup>2.</sup> क-स-म-श्र निर्विष्टो। घ-श्र निर्वृत्तो। ङ-श्र निर्घृष्टो।

<sup>1</sup>. म-इदमर्धं नास्ति।

<sup>2.</sup> क-ख-**घ-**ख-च-म-विपुर्छ ।

| ४३] विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्वे                                                       | ३१९        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| वैश्योऽधिगम्य द्रव्याणि वार्ताकर्माणि कारयेत् 1 ॥                                     | <b>૧</b> ધ |
| वर्तमाना यथाञास्त्रं प्राप्य चापि महीमिमाम् ।                                         |            |
| प्रकुवेन्ति महाभागास् <sup>2</sup> तथाऽऽज्ञां विपुलामपि ॥<br><sup>3</sup> वैशम्पायनः— | १६         |
| दुर्योधनमभि⁴प्रेक्य कर्ण च कुरुसंसदि ।                                                |            |
| अञ्चत्थामा भृशं कुढो दुर्योधनमतर्जयत् ॥                                               | १७         |
| अश्वत्थामा—<br>प्राप्य चूरोन को राज्यं क्षत्रियो भोक्तुमहिति ।                        |            |
| <sup>5</sup> यथा वृत्तानुरूपेण यदन्यः प्राकृतो जनः ॥                                  | १८         |
| <sup>6</sup> तेनाधिगम्य वित्तानि को विकत्थेद्विचक्षण: ।                               |            |
| न चानृतैर्योगिविधि चरेष्ट्रै <sup>7</sup> तिण्डिको यथा ॥                              | 89         |
| इन्द्रप्रस्थं त्वया कस्मिन् सङ्गामे निर्जितं पुरम्।                                   |            |
| युधिष्ठिरश्च भीमश्च कस्मिन् युद्धे त्वया जितौ ॥                                       | २०         |
| कतमे द्वैरथे राजंस् त्वमजैषीर्धनञ्जयम् ।                                              |            |

म—इतः परं सप्तार्थानि न सन्ति।
 नचानृतैर्योगविधिम् इत्यारभ्य वर्तते॥

<sup>2.</sup> ख-ड-च-यज्ञान् सुविपुरानिप ।

<sup>3.</sup> ख-का जाति स्तेषु स्तेयं केऽपि मन्ताः क्रियाश्च काः। केयं वर्णेषु या राज्ञी वक्तुभोक्तुनियन्तृषु॥ [अधिकः पाटः]

<sup>4.</sup> अ-क-घ-म--प्रेत्य

<sup>5.</sup> तद्वतं प्राकृतैश्रीणं छोके सिद्धिविंगहितम्। [अधिकः पाठः]

<sup>6.</sup> ख-बुद्धिमान् नीतिमान् राजा क्षतियो यदि वेतरः। [अधिकः पाठः]

<sup>7.</sup> क-च-म-तंसिको। घ-शंसिको।

| ३२०                            | महाभारतम्                                 | [अ. |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| नकुछं सहदेवं च                 | धनं येषां त्वया हतम् ॥                    | २१  |
| भूयइच कतमे यु                  | द्धे यत्र कृष्णा त्वया जिता।              |     |
| एकवस्त्रा सभां न               | नीता क्षुद्रकर्मन् रजस्वला ॥              | २२  |
| मूलमेषां <sup>1</sup> महत्     | कृत्तं सारार्थी चन्दनं यथा ।              |     |
| क्षुद्रं कर्म समास्थ           | ाय तत्र किं विदुरोऽत्रवीत् ॥              | २३  |
|                                | ।।गाम् अमर्षे लक्षयामहे ।                 |     |
| अन्येषामपि सत्व                | ।।नाम् अपि कीटपिपीलिकैः ।।                | २४  |
| द्रौपद्यास्तु परिक्रेः         | ग्नं न क्षन्तुं पाण्डवोऽर्हति ।           |     |
| दुःखाय धार्तराष्ट्र            | ाणां प्रादुर्भूतो धनञ्जयः ॥               | २५  |
| त्वं पुनः पण्डितो              | भूत्वा हाचार्य क्षेपु <sup>2</sup> मईसि । |     |
| वैरान्तकरणो जि                 | ष्णुर् निक्शेषं कर्तुमहिति ॥              | २६  |
| नैव देवा न गन्ध                | र्वा नासुरा न च राक्षसाः।                 |     |
| भयादिह न युद्धे                | रन् कुन्तीपुत्रेण धीमता ॥                 | २७  |
| यं यमेकोऽपि संइ                | कुद्धस् सङ्गामेऽभिभविष्यति ।              |     |
| वृक्षं गरुडवेगो व              | ा विनिह्यान्तमेष्यति ॥                    | २८  |
| 'त्वया विशिष्टं <sup>8</sup> स | ङ्गामे धनुष्यमरराट्समम् ।                 |     |
| वासुदेवसमं युद्धे              | तं पार्थं को न पूजरोत्।।                  | २९  |
| 1                              | - <u> </u>                                |     |

<sup>1.</sup> क-ख-ध-छ-च-अपाकुम्तन्। म 2. क-ख-ङ-मिच्छसि। 3. क-ध-वीर्येण धनुष्यमरराट् स्वयम्।

देवं दैवेन युद्धोत मानुषेण च मानुषम् । अखेण चार्ख <sup>1</sup>को हन्याद् अर्जुनेन सम: पुमान् ॥ 30 पुतादनवमिश्राष्य इति धर्मविदो विदुः । एतेनापि निमित्तेन प्रियो दोणस्य पाण्डवः ॥ 3 8 यथा त्वमकरोधूतम् इन्द्रप्रस्थं यथाऽहरः । सभां कृष्णां यथाऽनैषीस् तथा युध्यस्य पाण्डवम् ॥ 32 अयं ते मातुलः प्राज्ञः क्षत्रधर्मस्य कोविदः । दुर्चूतदेवी गान्धारश् शकुनिर्युद्धातामिह ।। 33 नाक्षान क्षिपति गाण्डीवी न कृतं द्वापरं न च। ज्वितामिशिखान् वाणांस् तीक्ष्णान् क्षिपति <sup>2</sup>पाण्डवः॥ ३४ न हि गाण्डीवनिर्मुक्ता गृध्रपक्षािश्रालाशिताः। अन्तरेष्ववतिष्टन्ते शिरीणामपि दारणाः ॥ अन्तकक्शमनो मृत्युस् तथाऽभिर्बडवामुखः । कुर्युरेते कचिच्छेषं न तु कुद्धो धनञ्जयः ॥ युद्धातां काममाचार्यो नाहं योत्स्ये धनञ्जयम् । मात्स्यस्त्वसाभिरायोध्यो यद्यागच्छेद्भवां पदम् ॥ 30 इति श्रीमहाभारते शतसहासिकायां संहितायां वैयासिक्यां

विराटपर्वणि सिचस्वारिशोऽध्यायः॥ ४३ ॥ ॥ ४७ ॥ गोब्रहणपर्वणि एकविंशोऽध्यायः॥ २९ ॥ [अस्मिन्नध्याये ३७ श्लोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-घ-ड-च-यो हन्याद् अर्जुनेनाधिकः। म-यो।

<sup>2.</sup> अ-घ-गाव्डिव:।

# ॥ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

कर्णकृतद्वोणकृपाधिक्षेपसङ्कुद्धमश्रःथामानं प्रति भीष्मेण द्वोणादि-प्रशंसनपूर्वकं परिसान्त्वनम् ॥ १ ॥ दुर्योधनेन भीष्मकर्णाभ्यां सह कृप-द्वोणक्षमापनम् ॥ २ ॥

| वेशस्यायनः                                            |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> ततक्शान्तनवस्तत्र धर्मार्थकुश्छं हितम् । |     |
| दुर्योधनमिदं वाक्यम् अत्रवीत् कुरुसन्निधौ ॥           | 8   |
| भीष्मः—                                               |     |
| साधु पदयति वै द्रोणः कृपस्साध्वनुपदयति ।              |     |
| ैआचार्यपुत्रस्सहजं निश्चितं साधु भाषते ।।             | २   |
| कर्णस्तु क्षत्रधर्मेण यथावद्योद्धमहिति ।              |     |
| अत्वाया नावमन्तव्यः पुरुषेण विजानता ॥                 | ą   |
| देशकालौ तु सम्प्रेक्य योद्धन्यमिति मे मितः ॥          | ३॥  |
| यस्य सूर्यसमाः पञ्च सपत्नास्त्युः प्रहारिणः ।         |     |
| कथमभ्युद्ये तेषां न सम्मुद्येत पण्डित: ॥              | 811 |
| स्वार्थे हि सर्वे मुह्यन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः ।     |     |
| तस्मात् तत्त्वं न जानाति यत्तु कार्यं नराधिपः ॥       | 411 |
| 1. म-अयं प्रथमस्त्रोको नास्ति। 2. म-इदमर्थं नास्ति।   |     |

| ४४] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                               | ३२३ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| धार्तराष्ट्रोऽपि दुर्बुद्धिः पश्यन्नपि धनञ्जयम् ।<br>नैव पश्यति नाघाति मन्दः क्रोधवशं गतः ॥ | ६॥  |
| वैशम्पायनः—                                                                                 |     |
| <sup>1</sup> एवमुक्त्वा तु राजानं पुनद्रौँणिमुवाच ह ।                                       |     |
| प्राञ्जलिभेरतश्रेष्ठस् साम्ना बुद्धिमतां वरः ॥                                              | ७॥  |
| भोष्मः—                                                                                     |     |
| कर्णी यद्यद्वोचद्धि तेजस्सञ्जननाय नः ।                                                      |     |
| आचार्यपुत्रः क्षमतां महत् कार्यमुपस्थितम् ॥                                                 | टा। |
| नायं कालो विरोधस्य कौन्तेये समुपस्थिते ।                                                    |     |
| क्ष्नतव्यं भवता सर्वम् आचार्येण क्रपेण च ॥                                                  | ९॥  |
| <sup>2</sup> भवतो हि कृतास्रत्वं यथाऽऽदित्ये प्रभा <sup>3</sup> यथा ।                       |     |
| यथा चन्द्रमसो लक्ष्मीस् सर्वथा नापकृष्यते ॥                                                 | १०॥ |
| एवं *भवतु ब्रह्मास्त्रं ब्राह्मं चैव प्रतिष्ठितम् ।                                         | 1   |
| एकत्र चतुरो वेदाः क्षात्रमेकल दृश्यते ॥                                                     | ११॥ |
| नैतत् समस्तमुभयं कस्मिश्चिद्नुशुश्रम ।                                                      |     |

<sup>1.</sup> म-एतदादि अर्धसयं नास्ति।

<sup>2.</sup> अ-क-ख-च-ड-च-बळस्य व्यसनान्याहुर् यानि धीरा मनीविण:। मुख्यभेदश्च तेषां तु पापिष्ठं विदुषां मतम्॥ [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> क-च-म-तथा।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-ङ-म-भवत्सु।

| ३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | महाभारतम्                                              | [अ.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| अन्यत भारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चार्यात् सपुत्रादिति मे मितिः ॥                        | १२॥               |
| ब्रह्माखं चैव वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दाश्च नैतद्न्यत्र दृश्यते ।।                           | 83                |
| आचार्यपुत्रः ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तमतां नैष कालो विभेदने।                                |                   |
| सर्वे <sup>1</sup> सङ्गत्य य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पुद्धामः पाकशासनिमागतम् ॥                              | 88                |
| वलस्य व्यसन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नीह यान्युक्तानि मनीषिभिः।                             |                   |
| <sup>2</sup> मुख्यो भेदो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हे तेषां वै पापिष्ठो विदुषां मतः ॥                     | 84                |
| अश्वत्थामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                   |
| आचार्य एव ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रमतां शान्तिरत्न विधीयताम्।                            |                   |
| प्रशान्ते हि गु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रौ मे स्यात्रिवृत्तं कोप <sup>3</sup> कारणम् ॥         | 8 €               |
| वैशस्पायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · ····································                 |                   |
| ततो दुर्योधनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्रोणं क्षमयामास भारत ।                                |                   |
| सह कर्णेन भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ज्मेण कृपं <sup>4</sup> च सुमहाबलम् ॥                  | 80                |
| इंगि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | •                 |
| यदेव प्रथमं वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | क्यं भीष्मइशान्तनवोऽत्रवीत् ।                          |                   |
| <sup>5</sup> तदेवाहं प्रसन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वे परमत्र विधीयताम् ॥                                  | १८                |
| यथा दुर्योधनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राजा न गच्छेत् काञ्चिदापदम् ।                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -संहत्य। ङ—समेत्य।                                     |                   |
| and the second s | ख्यभेदो हि । अ−ख—मुख्यभेदश्च ।<br>।रितम् । घ—वारितम् । | <del>-</del> åa I |
| ूर पर प मा पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तारतान्त्रः च चतारतान्त्रः व च च च                     | 44 .              |

<sup>-</sup>तथैवावां प्रसन्तो स्वः।

४४] विशादपर्वणि - गोग्रहणपर्व ३२५
साहसाद्यदि वा मोहात् तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ १९
वनवासे तु निर्वृत्ते दर्शयेत धनज्जयः ।
¹धनुश्चालभमानोऽत्व नाद्य नः क्षन्तुमर्हति ॥ २०
यथा नायशसा युञ्ज्याद् धार्तराष्ट्रः कथञ्चन ।
यथा ²न नः पराजैषीद् अर्जुनस्तद्विधीयताम् ॥ २१
उक्तं दुर्योधनेनापि पुरस्ताद्वाक्यमीदशम् ।
तदनुस्मृत्य गाङ्गेय यथावद्वक्तुमर्हति ॥ २२

इति श्रोमहाभारते शतसहिष्ककायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वाण चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ [अस्मिष्कध्याये २२ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-इ-म-धनं चा। द-धनं च।

<sup>2.</sup> क-ख-ड-च च न पराजैषीत् पार्थो नः। म-न च पराजैषीत् पार्थो नसः।

# ॥ पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

भीक्ष्मेण दुर्योधनं प्रति हेतूपन्यासपूर्वकं युधिष्ठिरं प्रति श्रुतवनवासा-दिकाळस्य परिसमाप्तिकथनम् ॥ १॥ भीक्ष्मेणार्जुनपराक्रमप्रशंसनपूर्वकं पाण्डवैस्सह सन्धिविधानेऽपि दुर्योधनेन तस्प्रतिवेधनम् ॥ २॥ भीक्ष्मेण द्रोणवचनाद्रोभिस्सह दुर्योधनस्य प्रस्थापनपूर्वकं सेनाया व्यूहीकरणेन समराभियानम् ॥ ३॥

### भीष्मः-

| कळांशास्तात युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च । |     |
|----------------------------------------------|-----|
| अर्धमासाश्च मासाश्च नक्षत्राणि ब्रहास्तथा ॥  | 8   |
| ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि ।       | •   |
| एवं कालविभागेन कालचक्रं प्रवर्तते ॥          | 3   |
| तेषां काळातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात् । |     |
| पञ्चमे पञ्चमे वर्षे द्वौ मासावधिमासकौ ॥      | 3   |
| तेषामभ्यधिका मासाः पञ्च द्वादश च क्षपाः ।    |     |
| त्रयोदशानां वर्षाणाम् इति मे वर्तते मतिः ॥   | 8   |
| पूर्वेद्युरेव निर्वृत्तस् ततो बीभत्सुरागतः ॥ | 811 |
| सर्वे यथावचरितं यचदेभिः प्रतिश्रुतम् ।       |     |
| एवमेतद्भुवं ज्ञात्वा ततो वीभत्सुरागतः ॥      | 411 |

<sup>1.</sup> क—तेषां च द्वयधिका मासा। अ—तेषामथ च मासानां।

<sup>1.</sup> ख—कामात् क्रोधाञ्च लोभाद्वा कामकोधभयादिप । स्तेद्वाद्वा यदि वा मोहाद्वर्म नात्येति धर्मजः ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-च-म--ऽनुपायतः। च--ऽप्युपायतः।

<sup>3.</sup> अ-च-ऊषुः। ख-इषुः।

<sup>4.</sup> क-स-घ-च-म-स्नानर्थाचोत्स्जेयुर्न । इ-प्राप्तव्यानोत्स्जन्ति मनीविणः ॥

<sup>5.</sup> क-ख-ङ-च-परान्। घ-पुरः। म-ितगात्परान्।

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> छ-छोकद्वयं नास्ति।

<sup>2.</sup> क-च-म- बुद्धावचरितं। घ- बुद्धाय चरितं कवचं।

<sup>3.</sup> क-ख-पृथिवीं निर्दहेच्छरै:।

<sup>4.</sup> ख-च-प्रामं सेनां च दासीं च स्वरूपं धनमपि प्रभो ।

| ४५] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                              | ३२९    |
|------------------------------------------------------------|--------|
| करत्वया सहशो छोके 1यदि तत् कर्तुमईति ॥                     | १९॥    |
| <sup>2</sup> इयं च मामिका प्रज्ञा श्रूयतां यदि रोचते ॥     | २०     |
| राजा वलचतुर्भागं क्षिप्रमादाय गच्छतु ।                     |        |
| ततोऽपरश्चतुर्भागो गास्समादाय गच्छतु ॥                      | २१     |
| वयमर्थेन <sup>३</sup> सैन्यस्य प्रतियोत्स्यामहेऽर्जुनम् ।  |        |
| <sup>4</sup> एवं राजा सुगुप्तस्स्यान्न हैड्यं गन्तुमईति ।। | २२     |
| मात्स्यं वा पुनरायातम् अथवाऽपि ज्ञातकतुम् ।                | * 0    |
| योत्स्यामस्सह संहत्य पाकशासनिमागतम् ॥                      | २३     |
| वैशस्पायनः—                                                |        |
| ⁵तद्वाक्यं रुरुचे तेषां द्रोणेनोक्तं महात्मना ।            |        |
| तथा हि कृतवान राजा कौरवाणामनन्तरम् ॥                       | २४     |
| भीष्मः प्रस्थाप्य राजानं गोधनं तदनन्तरम् ।                 |        |
| सेनामुख्यान् व्यवस्थाप्य व्युहितुं सम्प्रचक्रमे ॥          | 24     |
| द्रोणस्योपरते वाक्ये भीष्मः प्रोवाच बुद्धिमान् ॥           | २५॥    |
| 1. क-ख-घ-म-भग्रस्तं वक्तमहीसः। इ-भग्रसदक्त                 | महीस । |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-भूयस्त्वं वक्तुमर्हसि। ड-भूयस्तद्वकुमर्हसि।

<sup>2.</sup> ख-ड-सर्वथा हि मया श्रेयो वक्तव्यं कुरुनन्दन। [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> कं-ख-ब-म-सैन्येन।

<sup>4.</sup> इ—अहं द्रोणश्च कर्णश्च अश्वत्थामा कृपस्तथा। प्रतियोक्त्याम बीभत्सुमागतं कृतनिश्चयम्॥ [अधिकः पाठः]

<sup>5.</sup> अ-क-ध-म-श्लोकद्वयं नास्ति।

### महाभारतम्

| भीष्मः                                                        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| आचार्यो मध्यतस्तिष्ठेद् अश्वत्थामा तु सन्यतः ।                | •   |
| कृपइशारद्वतो धीमान् पार्श्वं रक्षतु दक्षिणम् ॥                | २६॥ |
| विकर्णश्च महावीचीं दुर्मुखश्च परन्तपः ।                       |     |
| शकुनिइसौबलधेव दुस्सहश्च महाबल: ॥                              | २७॥ |
| द्रोणस्य पार्श्वमजिताः पालयन्तु महाबलाः ॥                     | २८  |
| अमतस्मृतपुवस्तु कर्णस्तिष्ठतु दंशितः ।                        |     |
| अहं सर्वस्य सैन्यस्य पश्चात् स्थास्यामि पालयन् ॥              | २९  |
| सर्वे महारथाइशूरा महेष्वासा महावलाः।                          |     |
| युद्ध्यन्तु पाण्डवश्रेष्ठम् आगतं यत्नतो युधि ॥                | 30  |
| वैशस्पायनः—                                                   |     |
| अभेद्यं <sup>1</sup> सर्वसैन्यानां व्यूह्य व्यूहं कुरूत्तमः । |     |
| वजगर्भे ब्रीहिमुखं <sup>2</sup> अर्धचक्रान्तमण्डलम् ॥         | 3 8 |
| तस्य दूरस्य पश्चार्धे भीष्मश्चाथोद्यतायुधः ।                  |     |
| सौवर्ण तालमुच्छ्रिय रथे तिष्ठन्नशोभत ।।                       | ३२  |
|                                                               |     |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि पञ्चचतारिं शोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ ॥ ४७ ॥ गोव्रहणपर्वेणि स्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ [असिन्नध्याये ३२ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-ग-ध-म-पर। ङ-कुरु।

<sup>2.</sup> क-पद्म। ख-ग-पद्मचन्द्रार्घ। घ-पद्मं चक्रार्घ। म-पद्मं चन्द्रार्घ।

# ॥ पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

इन्द्रेण सुद्रशैननामनि कामगामिनि प्रासादे देवगणसमारोपण-पूर्वकमर्जनकुरुरणावलोकनाय गगनाङ्कणावतरणम् ॥ १ ॥

| वैशम्पायनः—                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ततस्मुद्र्शनं नाम प्रासादं हरिवाहनः ।                       |     |
| सर्वान् देवान् समारोप्य प्रययौ यत्न पाण्डवः ॥               | 8   |
| स्थूणा <sup>1</sup> राजिसहस्रं तु यस्य मध्ये प्रतिष्ठितम् । |     |
| तत्र सूर्यपथेऽतिष्ठद् विमला <sup>2</sup> महती सभा ॥         | २   |
| आदिखा वसवो रुद्रा अश्विनौ च मरुद्रणाः ।                     |     |
| तत्र श्वेतानि छत्राणि काञ्चनस्फाटिकानि च ॥                  | 3   |
| तथा चित्नाणि छत्राणि दिञ्यरूपाणि भारत।                      |     |
| मणिरत्नविचित्राणि नानारूपाणि भागशः ॥                        | 8   |
| आकारो समदृश्यन्त भानुमन्ति शुभानि च ॥                       | 811 |
| अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ।                    |     |
| तथा धातुर्विधातुश्च मित्रस्य धनदस्य च ॥                     | 411 |
| रुद्रस्य विष्णोस्सवितुस् त्रिदशानां तथैव च ॥                | ६   |

म—स्थूणराजिसहस्रं तु यत्तु। क-ख—राशि।
 च—स्थूणराजसहस्रं तु यत्त।

<sup>2.</sup> क-म-वासवी।

| ३३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | महाभारत <b>म्</b>                        | [अ.                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| काञ्चनानि च दार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मानि विविधाश्चोत्तमस्रजः ।               |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तास् तत्र छत्राणि भेजिरे ॥               | <b>v</b>                         |
| तस्मिश्च राजन् प्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सादे दिव्यरत्नविम्षिते।                  |                                  |
| ंदिव्यगन्धसमाविष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ।स् स्रजो दिव्याश्चकाशिरे ॥              | ૮                                |
| ंदिव्यश्च वायुः प्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वौ गन्धमादाय सर्वशः ।                    | * 174<br>- 175<br>- 188<br>- 487 |
| ऋतवः पुष्पमादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | य समतिष्ठन्त भारत ॥                      | Q.                               |
| प्रजानां पतय <sup>1</sup> श्चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सप्त चैव महर्षयः।                        |                                  |
| तत्र देवर्षयश्चेव ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | च राजन् दिवौकसः ॥                        | १०                               |
| इन्द्रेण सहितासमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्व त्रिद्शाश्च व्यवस्थिताः ॥            | १०॥                              |
| न पङ्को न रजस्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त्र प्रविवेश कथञ्चन ।                    |                                  |
| आदिलश्चापि रूक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ोऽत्र नातिवेलमिवातपत् ॥                  | ११॥                              |
| दिव्यगन्धं समादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | य वायुस्तवाभिगच्छति ।                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वा दर्शनीयमदृश्यत ॥                   | १२॥                              |
| तत्र देवास्समारुह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तं दिव्यं सर्वतः प्रभम्।                 |                                  |
| अम्बरे विमलेऽगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्छन् प्रासादं <sup>2</sup> कामगामिनम् ॥ | १३॥                              |
| तत्र राजर्षयञ्चैव र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | समारूढा दिवौकसः ।                        |                                  |
| and the second of the second o | नास् तथा भद्रः <sup>3</sup> प्रतर्दनः ॥  | १४॥                              |
| ] a-v-m² l=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -T                                       |                                  |

<sup>1.</sup> क-घ-स्सर्वे ।च-म-स्सप्त । 2. ख-ब्बोम (घ) सर्वगामिकम्। 3. अ-ख-घ-ङ-प्रदर्शनः।

विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्वे 85] 333 नृगो ययातिर्नेहुषो मान्धाता भरतः कुरुः । अष्टकश्च शिवि<sup>1</sup>श्चैव स च राजा पुरूरवा: ॥ १५॥ डम्भोद्भवः कार्तवीयीं हार्जुनस्सगरस्तथा । दिलीपः <sup>2</sup>केरलः पूरुश् शर्यातिस्सोमकस्तथा ॥ १६॥ हरिश्चन्द्रश्च तेजस्वी रघुर्दशरथस्तथा । भगीरथश्च राजर्षिस् सर्वे च जनमेजय ॥ १७॥ पाण्डुश्चैव महाबाहुश् चामरव्यजनायुतः । छनेण ध्रियमाणेन राजसूयश्रिया वृत: ॥ 1138 एते चान्ये च वहवः पुण्यशीलाइशुचित्रताः । कीर्तिमन्तो महावीर्यास् तत्रैवासन् दिवि स्थिताः ॥ 8811 गणाश्चाप्सरसां सर्वे गन्धर्वाश्चापि सर्वज्ञाः । दैत्यराक्षसयक्षाश्च सुपर्णाः पन्नगास्तथा ॥ 2011 वासवप्रमुखास्सर्वे देवाश्च सगणेश्वराः । आसंस्तत्र समारूढास् सङ्गामं तं दिदृक्षवः ॥ २१॥ इसम्बरे व्यवस्थाय प्रासादस्था दिवाकसः । एकस्य च बहूनां च द्रष्टुं युद्धं व्यवस्थिताः ॥ २२॥

> इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि षट्वस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वेणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ [अस्मित्रध्याये २२॥ ऋोकाः]

<sup>1.</sup> क-म-:पूरुः। घ-श्रोभौ।

<sup>2.</sup> क - श्रान्वतीर्षश्च । ख-म-भरतः पुरुः।

वैशस्पायनः-

411

# ॥ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

सेनामध्ये दुर्योधनमनवळोकयताऽर्जुनेनोत्तरं प्रति तत्पदवीमनु रथ-यापनचोदना ॥ १ ॥ तथा।बाणाभ्यां द्वोणाद्यमिवादनपूर्वकम् अन्याभ्यां बाणाभ्यां कर्णमूळे कुशळप्रश्नः॥ २ ॥ द्वोणेन तत्कोशळळावनम् ॥ ३ ॥

# तथा व्यूदेष्वनीकेषु कौरवेयैर्महारथैः । डपायादर्जुनस्तूर्णं रथघोषेण नादयन् ॥ दद्युस्तद्वृजाग्रं ते ग्रुश्रुबुश्च रथस्वनम् । दोध्यमानस्य भृशं गाण्डीवस्य च निस्वनम् ॥ रित्रकोश्चमात्रं गत्वा तु पाण्डवश्चेतवाहनः । सेनामुखमभित्रेक्ष्य पार्थो वैराटिमत्रवीत् ॥ रज्जनः— राजानं नात्र पश्यामि रथानीके व्यवस्थितम् । दक्षिणं पक्षमास्थाय कुरवो यान्त्युदङ्मुखाः ॥ ४ उत्सृज्यैतद्रथानीकं महेष्वासाभिरक्षितम् ।

गवात्रमभितो याहि यावत् पश्यामि मे रिपुम् ॥

गवाप्रमभितो गत्वा गाश्चाप्याशु निवर्तय ॥

यावदेते निवर्तन्ते करवो जवमास्थिताः।

| ४७] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                                                                 | ३३५                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| तावदेव पशून सर्वान निवर्तिष्ये ¹तथा विभो ॥                                                                                                                    | ६॥                    |
| वैशम्पायनः—                                                                                                                                                   |                       |
| इत्युक्त्वां समरे पार्थों वैराटिमपराजित:।                                                                                                                     |                       |
| सव्यं पक्षमनुप्राप्य जवेनाश्वानचोदयत् ॥                                                                                                                       | ७॥                    |
| ततोऽभ्यवाद्यत् पार्थो भीष्मं शान्तनवं कृपम् ।                                                                                                                 |                       |
| द्वाभ्यां द्वाभ्यां तथाऽऽचार्यं द्रोणं च निशितौरशरैः ॥                                                                                                        | 611                   |
| <sup>2</sup> ततस्तत् सर्वमालोक्य द्रोणो वचनमत्रवीत्।                                                                                                          |                       |
| महारथमनुप्राप्तं दृष्ट्वा <sup>3</sup> गाण्डीविनं प्रियम् ॥                                                                                                   | ९॥                    |
| द्रोणः—                                                                                                                                                       |                       |
| ⁴एतद्भुजामं पार्थस्य दूरतः प्रतिदृइयते ॥                                                                                                                      | १०                    |
| मेघस्सविद्युत्स्तीनतो रोरवीति च वानरः ।                                                                                                                       |                       |
| आस्थाय च रथं याति गाण्डीवं विक्षिपन् धतुः ॥                                                                                                                   | 88                    |
| अश्वानां स्तनतां शब्दो वहतां पाकशासनिम् ।                                                                                                                     | And the second second |
| रथस्याम्बुधरस्येव श्रूयते मृशदारुणः ॥                                                                                                                         | १२                    |
| दारयन्निव तेजस्वी वसुधां वासवात्मजः।                                                                                                                          |                       |
| 1. क—तथा हि भो। खन्ध-म—तवाभि भो। 2. ख—द्रोणं कृपं च भोष्मं च पृष्किरम्यवादयत्। [अधिकः 3. क-ख—गाण्डीवधन्धिनम्। 4. इ-च—न कश्चिद्योद्धमिष्कृत न च गुसं सजीवितम्। | पाड:]                 |
| अयं वीरक्ष शूरक्ष दुधैषेश्चैव संयुगे॥ [अधिक                                                                                                                   | ः पाठः]               |

| ३३६ महाभारतम्                                                                            | [अ.                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| एव तिष्ठन् <sup>1</sup> रथिश्रेष्ठो रथे रथवरप्रगुत् ॥                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| एव दृष्ट्वा रथानीकम् अस्माकमरिमर्दनः ।                                                   |                                       |
| श्रीमान् वदान्यो धृतिमान् सत्करोतीव पाण्डवः ॥                                            | १४                                    |
| इमी बाणावनुप्राप्ती पादयोः प्रत्युपस्थितौ ।<br>बन्धुरायौ निखातौ मे चित्रपुङ्काविज्ञसमी ॥ | <b>૧</b> લ્                           |
|                                                                                          |                                       |
| इमी चाप्यपरी बाणावभितः कर्णमूलयोः ।                                                      |                                       |
| संस्पृशन्ताविकान्तौ सुपृष्टाऽनामयं भृशम् ॥                                               | 8 6                                   |
| चिरदृष्टोऽयमसाभिर् धर्मज्ञो बान्धवप्रियः ।                                               |                                       |
| अतीव ज्वलते लक्ष्म्या पाण्डुपुतः प्रतापवान् ॥                                            | 80                                    |
| निरुष्य च वने वासं कृत्वा कर्म सुदुष्करम्।                                               |                                       |
| अभिवादयते पार्थः पूजयन् मामरिन्दमः ॥                                                     | १८                                    |
| अमर्षेण हि सम्पूर्णी दुःखेन प्रतिबोधितः ।                                                |                                       |
| अर्द्यनां भारतीं सेनाम् एको नाशयते ध्रुवम् ॥                                             | १९                                    |
| व्यधिकं दशमुष्य वत्सराणां                                                                |                                       |
| खजनेनाविदितस्त्रयोदशं च।                                                                 |                                       |
| ज्वलते रथमास्थितः किरीटी                                                                 |                                       |
| तम इव रात्रिजमभ्युदस्य सूर्यः॥                                                           | २०                                    |

<sup>1.</sup> ङ—रथश्रेष्ठे रथे रथवरश्चदुन्। क—रथश्रेष्ठे युद्धे रथशतप्रणुत्। व—रथिश्रेष्ठो रथे रथिवरप्रभुः।

रथी शरी चारुमाली निषङ्गी शङ्की पताकी कवची किरीटी। खड़ी च धन्ची च विराजते उयं शिखीव यज्ञेषु घृतेन सिक्तः॥

28

इति श्रीमन्महाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तचःवारिंशोऽध्यायः॥ ४७ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि पञ्चविंशोऽध्यायः॥ २५ ॥ [अस्मिनध्याये २१ स्टोकाः]

# ॥ अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन सेनामध्ये सुयोधनानवळोकनेन तस्य गवामादानेन गमन-सम्भावनया रथेन गवाग्रं प्रस्यभियानम् ॥ १॥ भीष्मेण पार्थभावविज्ञानात् सेनया सह तदनुधावनम् ॥ २॥ गवान्तिकमुपगतवताऽर्जुनेन तद्रक्षिणां बाणगणैरभिद्दननेन गर्वा विनिवर्तनम् ॥ ३॥

### वैशस्पायनः-

तमदूरमुपायान्तं दृष्ट्वा पाण्डवमर्जुनम् । नारयः प्रेक्षितुं शेकुस् तपन्तं हि यथा रिवम् ॥ १ स तं दृष्ट्वा रथानीकं पार्थस्सारिथमत्रवीत् ॥ १॥

<sup>1.</sup> क-ख-यथा। अ-यश्। म-ऽसौ। D-22

911

कुपकर्णों पुरस्तात् तु महेष्वासौ व्यवस्थितौ ॥

मूरिश्रवास्सोमदत्तो बाह्वीकश्च जयद्रथः ।

| ४८] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                               | ३३९ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| दक्षिणं पक्ष <sup>1</sup> माश्रिस स्थिता <sup>2</sup> युद्धाय दंसिता: ॥                     | १०॥ |
| साल्वराजो द्युमत्सेनो दृषसेनश्च सौबल: ।<br>दशार्णश्चेव कालिङ्गो वामं पक्षं समाश्रिता: ॥     | ११॥ |
| पृष्ठतः कुरुमुख्यस्तु भीष्मस्तिष्ठति दंशितः ।<br>सोऽर्धसैन्येन बळवान् सर्वेषां नः पितामहः ॥ | १२॥ |
| दुर्योधनं न पश्यामि क तु राजा स गच्छति ।                                                    |     |
| उत्सु ज्यैतद्रथानीकं याहि यत्र सुयोधनः ॥                                                    | १३॥ |
| तं इत्वा विनिवर्तिष्ये गास्स आदाय गच्छति ।                                                  |     |
| गवाप्रमभितो याहि यत राजा भविष्यति ।।                                                        | १४॥ |
| वैशम्पायनः— <sup>3</sup> इत्युक्त्वा समरे पार्थी वैराटिमपराजितः ।                           |     |
| संस्प्रज्ञानो धनुर्दिव्यं त्वरमाणोऽगमत् तदा ॥                                               | १५॥ |
| ततो भीष्मोऽत्रवीद्वाक्यं कुरुमध्ये परन्तपः ॥                                                | 88  |
| भीष्मः—<br>चिरदृष्टोऽयमस्माभिर्धमङ्गो बान्धवप्रियः।                                         |     |
| अतीव ज्वलते लक्ष्म्या पाकशासनिरच्युतः ॥                                                     | १७  |
| एष दुर्योधनं पार्थी मार्गते निकृतिं सारन् ।                                                 |     |
|                                                                                             |     |

<sup>1.</sup> क-ह-मास्थाय। 2. क-ख-छ-युद्धविद्यारदाः। म-युद्धविवासिताः। 3. अ-अर्धपञ्चकं नास्ति।

| <b>३</b> ४०                | महाभारत <b>म्</b>             | [अ. |
|----------------------------|-------------------------------|-----|
| सेनामत्यर्थमालोक्य त्वर    | ते महणे <sup>1</sup> ऽस्य च ॥ | १८  |
| मृगं सिंह इवादातुम् ईक्ष   | तते पाकशासनिः ॥               | १८॥ |
| नैषोऽन्तरेण राजानं बीभ     | ात्सुस्थातुमईति ।             |     |
| तस्य पार्ष्णि महीष्यामो    | जवेनाभिप्रधावतः ॥             | १९॥ |
| न होनमभिसङ्कुद्धम् एव      | हो युद्ध्येत संयुगे ।         |     |
| अन्यो देवान्महादेवात् वृ   |                               | २०॥ |
| किं नो गावः करिष्यन्ति     | । द्रव्यं वा विपुलं तथा ।     |     |
| दुर्योधनः पार्थगतः पुरा    | प्राणान् विमुख्चति ॥          | २१॥ |
| वैशस्पायनः—                |                               |     |
| इत्युक्तवा समरे भीष्मस्    | सेनया सह कौरवः।               |     |
| अन्वधावत् तदा पार्थं ध     | र्तिराष्ट्रस्य रक्षणे ॥       | २२॥ |
| तिक्रोशुमुकं गत्वा तु पा   | थों वैराटिमनवीत् ॥            | २३  |
| अर्जुनः—                   |                               |     |
| इषुपातमात्रे सेनायास् स्थ  | ।।पयाश्वानरिन्दम ।            |     |
| एतद्यं गवां दृष्टं मन्दं व | ाहय सारथे।।                   | २४  |
| याह्युत्तरेण सेनाया गवार   | गं प्रविभज्य च ।              |     |
| परिक्षिप्य गवां यूथम् अ    | व योत्स्ये सुयोधनम् ॥         | २५  |
| ੀ ਅ-ਕ-ਕਿ-ਸ ਰਸ              |                               | -   |

ख

| ४८] विराटप                          | ार्वणि - गो <b>ग्र</b> हणप <b>र्व</b> | ₹ <b>४१</b>                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| गच्छन्ति सत्वरं गावस्               | सगोपाः परिमोचय ॥                      | २५॥                                    |
| <sup>1</sup> तत्र गत्वा पशून् वीर र | सगोपान् परिमोचय ।                     |                                        |
| अन्तरेण च सेनायाः प्रा              | ङ्मुखो गच्छ चोत्तर ॥                  | २६॥                                    |
| इमे त्वतिरथास्तर्वे मम              | वीर्यपराक्रमम् ।                      |                                        |
| पश्यन्तु कुरवो युद्धे महेन          | द्रस्येव दानवाः ॥                     | २७॥                                    |
| वैशम्पायनः—                         |                                       |                                        |
| ततस्स रथिनां श्रेष्टो नाम           | विश्राव्य चात्मनः ।                   |                                        |
| निशितामाञ् <b>शरां</b> स्तीक्णान    | (मुमोचान्तकसन्निभान् ॥                | २८॥                                    |
| शलभैरिव चाकाशं धारा                 | भिरिव पर्वतम् ।                       |                                        |
| निरावकाशमभवच् छरैः                  | क्षिप्तैः किरीटिना ॥                  | २९॥                                    |
| विदीयमाणास्तु शरैस् ते              | योधा धार्तराष्ट्रकाः।                 |                                        |
| गाश्चैव हि न पश्यन्ति प             | गर्थमुक्तैरजिह्नगै: ॥                 | ३०॥                                    |
| <sup>2</sup> सा चापि बहुला सेना ।   | पार्थवाणाभिपीडिता । 🦠                 |                                        |
| नापश्यद्विवृतां भूमिं नान्त         | तरिक्षं दिशोऽपि वा ॥                  | 3811                                   |
| अर्जुनस्तु तदा हृष्टो दर्शन         | पन् वीर्यमात्मनः ।                    |                                        |
| पीडयामास सैन्यानि गा                | ण्डीवप्रसृतैइशरैः ॥                   | ३२॥                                    |
| तेषां <sup>3</sup> चैवाभियाने च न   | प्रहारे च वै मितः।                    | ************************************** |
| 1                                   | 0 1 1                                 |                                        |

<sup>1.</sup> म—इ्द्रमर्ध नास्ति । 2. अ—इ्द्रमर्ध नास्ति । 3. इ - नैवोपयाने च नापयानेऽभवन्मतिः । क-ख-च-म—नैवापयाने च नाभियानेऽभवन्मतिः । घ—नैवाभिधाने च नाभिधानेऽभवन्मतिः ।

| ३४२                          | महाभारतम्                               | [अ.  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------|
| शीव्रतामेव पार्थस्य          | । पूजयन्ति सा विस्मिताः ॥               | ३३॥  |
| चन्द्रावदातं सामुह           | इं कुरुसैन्यभयङ्करम् ।                  |      |
|                              | ीद् द्विषतां रोम <sup>1</sup> हर्षणम् ॥ | 3811 |
| ज्याघोषं तलघोषं              | च कृत्वा भूतान्यमोहयत् ॥                | ३५   |
| तस्य शङ्खस्य <sup>2</sup> घो | वेण धनुषो निखनेन च ।                    |      |
| शब्देनामानुषाणां             | च भूतानां ध्वजवासिनाम् ॥                | ३६   |
| वियद्गतानां देवानां          | <sup>3</sup> राक्षसानां खेण च ।         |      |
| ऊर्ध्व पुच्छं विधून          | वाना ⁴हेषमाणास्समन्ततः ॥                | ३७   |
| गावस्सवत्सास्सन्त्र          | स्ता निवृत्ता दक्षिणां दिशम् ॥          | ३७॥  |
| ततस्य समरे शूरो              | बीभत्सुइशत्रुपूगहा ।                    |      |
| गोपाछांश्चोदयामार            | त गावश्चोदयतेति ह ॥                     | ३८॥  |
| उत्तरं चाह्र बीभत्           | पुर्ह्षयन् पाण्डुनन्दनः ॥               | ,3*9 |
| अर्जुनः—                     |                                         |      |
| गवाममं समीक्षस्व             | गाश्चैवाञ्च निवर्तय।                    |      |
| यावदेते निवर्तन्ते           | कुरवो जवमास्थिताः।                      | 80   |
| याह्यत्तरेण गाश्चैत          | स् सैन्यानां च नृपात्मज ।               |      |
| पश्यन्तु कुरवस्सर्वे         | मम वीर्थपराऋमम् ॥                       | 88   |
| 1                            | 5                                       |      |

<sup>2.</sup> क-ख-ध-म--शब्देन। म-अमानुषस्वेण च।

<sup>1</sup> अन्क-ङ-म—हर्षणः। 3. क-ख-म्रा-मानुषाणाः। 4. म—हर्षमाणाः।

82

# वैशस्पायनः--

ते लाभमिव मन्वानाः कुरवोऽर्जुनमाहवे। हृद्वा यान्तमदूरस्थं क्षिप्रमभ्यपतन् रथैः॥ हस्त्रश्वपरिवारेण महता विराजता।

योधैः प्रासासिहस्तैश्च चापवाणोद्यतायुधैः ॥ ४३

तान्यनीकान्यशोभन्त कुरूणामाततायिनाम् ।

<sup>2</sup>संसपेन्त इवाकाशे विद्युत्वन्तो वलाहकाः ॥ ४४

तानि दृष्ट्वाऽप्यनीकानि निवर्तितरथानि च । पार्थोऽपि वायुवद्वोरं सैन्यायं व्यधुनोच्छरैः ॥

84

तां शत्रुसेनां तरसा प्रणुद्य गाश्चापि जित्वा धनुषा परेण । दुर्योधनायाभिमुखं प्रयान्तं क्रम्प्रवीरास्सहसाऽभ्यगच्छन् ॥

SK.

गोषु प्रयातासु जवेन मात्स्याः किरीटिनं प्रीतियुतं च दृष्ट्वा। पश्चन् समादाय ततो निवृत्ता गोपाळकास्सम्प्रययुश्च राष्ट्रम्।।

४७

इति श्रीमन्महाभारते शतसहस्त्रिकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टच्हतारिशोऽप्यायः ॥ ४८ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि षत्त्रिशोऽप्यायः ॥ २६ ॥ [ अस्मिन्नध्याये ४७ स्टोकाः ]

<sup>1.</sup> क—ऽभिविराजतां। ख— ऽभिन्यराजतः। घ-म—ऽभिविराजताः।

<sup>2.</sup> अ-ङ-च-संस्पृशन्त।

# ॥ एकोनपश्चाशोऽध्यायः॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्रोणकर्णादिरथानामसाधारणध्वजिवहमदर्शन-पूर्वकं तत्तन्नामनिर्देशेन तत्तत्पराक्रमवर्णनम्॥ १॥

# वैशस्पायनः--

| ततस्त्रीणि सहस्राणि रथानां च धनुष्मताम् ।<br>घोराणि कुरुवीराणां पर्यकीर्थन्त भारत ॥                    | <b>१</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| कर्णो रथसहस्रेण प्रत्यतिष्ठद्धनञ्जयम् ।<br>भीष्मद्दशान्तनवो धीमान् सहस्रेण पुरस्कृतः ॥                 | २        |
| तथा रथसहस्रेण भ्रान्तभिः परिवारितः ।<br>पश्चादुर्योधनोऽतिष्ठद्वस्तावाप्तश्रिया ज्वलन् ।।               | 34       |
| अतिष्ठन्नविकाशेषु पादातास्सह वाजिभिः ।<br>भीमरूपाश्च मातङ्गास् तोमराङ्कशचोदिताः ॥                      | 8        |
| तानि दृष्ट्वा ह्यनीकानि विततानि महात्मनाम् ।<br>वैराटिमुत्तरं तं तु प्रत्यभाषत पाण्डवः ॥               | 4        |
| अर्जुनः—<br>जाम्बूनदमयी वेदिर् ध्वजाग्ने यस्य दृश्यते ।<br>शोणाश्चाश्वा रथे युक्ता द्रोण एष प्रकाशते ॥ | Ę        |

| 86]          | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                      | ३४५ |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|
|              | निपुणो धीमान् <sup>1</sup> ब्रह्मविच्छूर <sup>2</sup> सम्मतः । |     |
| 'आहवे च      | वाप्रतिद्वनद्वी दूरपाती महारथः ॥                               | v   |
|              | महावीरः कुरुष्वैनं प्रदक्षिणम्।<br>विरोधेन एष धर्मस्सनातनः॥    | 6   |
| यदि मे प्र   | महरेद्रोणश् शरीरे प्रहरिष्यतः ।                                |     |
| ततोऽस्मि     | न् प्रहरिष्यामि नान्यथा युद्धमस्ति मे ।।                       | 9   |
| भारताचा      | र्यमुख्येन ब्राह्मणेन महात्मना ।                               |     |
| तेन मे यु    | ध्यमानस्य मन्दं वाह्य सारथे ॥                                  | १०  |
| ध्वजामे वि   | संहलाङ्गुलो दिश्च सर्वास शोभते ।                               |     |
| भारताचा      | र्यपुत्रस्तु सोऽश्वत्थामा विराजते ।।                           | 88  |
| ध्वजायं ह    | इयते यत्र बालसूर्यसमप्रभम् ।                                   |     |
| दुर्जयस्सर्व | सिन्यानां देवैरपि सवासवैः ॥                                    | १२  |
| तेन मे यु    | ध्यमानस्य मन्दं वाह्य सारथे॥                                   | १२॥ |
| ध्वजामे ग    | गोवृषो यस्य काञ्चनो हि विराजते ।                               |     |
| आचार्यव      | रमुख्यस्तु कृप एव महारथः ॥                                     | १३॥ |
| द्रोणेन च    | समो वीर्चे पितुर्मे परमस्सवा।                                  |     |
| तेन मे यु    | ध्यमानस्य मन्दं वाह्य सारथे।।                                  | १४॥ |
| -            | n n                                                            | -   |

<sup>1.</sup> म-अस्रवि। ड-शस्त्रविष्टूरा घ-ब्राह्मो वै ब्रह्मवित्तमः। 2. ख-ड-म-सत्तमः। 3. क-ख-घ-म-छाधवे।

| ३४६                            | महाभारतम्                       | [अ. |
|--------------------------------|---------------------------------|-----|
| यस्य काञ्चन¹दण्डं              | हेन हस्तिकक्ष्यापरिष्कृतः।      |     |
| ध्वजः प्रकाशते दृ              | राद् रथे विद्युद्रणोपमः ॥       | १५॥ |
| एष वैकर्तनः कर्ण               | ः प्रतिमानं धनुष्मताम् ।        |     |
| <sup>2</sup> एष वे स्पर्धते वि | नेत्यं मया सह सुदुर्जयः ॥       | १६॥ |
| जामदम्नथस्य राम                | स्य शिष्यो होष महारथ: ॥         | 26  |
| सर्वाखकुरालः क                 | र्गस् सर्वशस्त्रभृतां वरः ।     |     |
| युद्धेऽप्रतिमवीर्यश्च          | हढवेधी पराक्रमी ॥               | १८  |
| अद्याहं युद्धमेतेन             | करिष्ये सूतवन्धुना।             |     |
| युद्धमेतत्तु द्रष्टासि         | । बिठवासवयोरिव ॥                | 89  |
| महारथेन शूरेण                  | सूतपुत्रेण <sup>3</sup> धीसता । |     |
| •                              | य शीघं वाहय सारथे।।             | २०  |
| यस्य चैव स्थोपस                | थे नागो मणिमयो ध्वजः ।          |     |
| •                              | कौरवो यशसा वृतः ॥               | २१  |
| लब्धलक्षो हढं वे               | धी लघुहस्तः प्रतापवान् ।        |     |
|                                | य शीघं वाहय सारथे।।             | २२  |
| 1. क-ध-च-म-व                   | क्रवूभिः। ख—जम्बूभिः।           |     |

<sup>2.</sup> ख = इटवेरी सदाऽसाकं नित्यं कटुकभाषणः॥ यस्याश्रयबलादेव धार्तराष्ट्रस्तसौबलः। असान् निरस्य राज्याञ्च पुनरद्यापि योत्स्यति॥ [अधिकः पाटः] 3. क -मानिना। ख-घ-च-म-धन्विना।

इति श्रीमन्महाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ ॥ ४७ ॥ गोत्रहणपर्वणि सप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ असम्बद्धाये २८ छोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-च-म-योधानां। 2. म-इदमर्ध नास्ति।

<sup>3.</sup> क-ख-इ-च-म - रूपतश्चिद्धतश्चेव युद्धाय त्वरते पुनः।

<sup>[</sup>पाठान्तरम्].

# ॥ पञ्चाशोऽध्यायः ॥

अर्जुनस्य भीष्मद्रोणादिभिः सह युद्धम् ॥१॥ अर्जुनेन कर्णस्य पराभवः॥२॥

| वैशस्पायनः—                                    |          |
|------------------------------------------------|----------|
| अश्वत्थामा ततस्तव कर्णं सम्प्रेक्य वीर्यवान् । |          |
| उवाच सायमानो वै सूतपुत्रमरिन्दमम् ॥            | १        |
| अश्वत्थामा                                     |          |
| कर्ण 1यत् त्वं सभामध्ये बहुवद्धं विकत्थसे।     |          |
| न मे युधि समोऽस्तीति तदिदं प्रत्युपस्थितम् ॥   | <b>ર</b> |
| एषोऽन्तक इव कुद्धस् सर्वभूतावमर्दनः।           |          |
| सङ्ग्रामिशरसो मध्ये जुम्भते केसरी यथा ॥        | 3        |
| श्रूरोऽसि यदि सङ्यामे दर्शयस्व भयं विना ॥      | ३॥       |
| यद्यशक्तोऽसि वीरेण पार्थेनाद्भुतकर्मणा ।       |          |
| पुनरेव समां गत्वा घातराष्ट्रेण धीमता ॥         | 811      |
| मातुलं परिगृह्याञ्च मन्त्रयस्व यथासुखम् ॥      | 4        |
| वैद्यान्पायनः—                                 |          |
| एवमुक्तसदा कणेः क्रोधादुद्दृत्तलोचनः।          |          |
| 1                                              |          |

<sup>1.</sup> क-ख-ब-च-म-यत्तत।

| विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                    | ३४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वाक्यम् उवाच कुरुसन्निधौ ॥                   | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वीभत्सोर् न कृष्णादेवकीसुतात्।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पि सर्वेभ्यः क्षत्रधर्ममनुव्रतः॥             | (g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i पुंसां हि धनुवेदोपजीविनाम् ।।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ते दर्पस् स्वरश्च न विषीदिति ॥               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुत्नो माम् अर्जुने <sup>2</sup> नातिरंहसा । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| संयुक्तं जयो वै मय्यवस्थितः ॥                | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <del>ग्नः</del>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बीभत्सुः कौन्तेयइश्वेतवाहनः।                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वेकुर्वाणः प्रत्ययाद्रथसत्तमम् ॥             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दबुद्धिर् निश्वसन् धृतराष्ट्रजः ।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| महाबाहुं कर्णं दुर्योधनस्तदा ॥               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| र्जुनं तत्र वसन्तं मत्स्यवेश्मनि ।           | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ात्स्यानाम् अमहीष्म धनं बहु ॥                | १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ाज्। ख-म-गर्जता।                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जायते गर्वः। ङ-दर्शनाज्।                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | जन गर्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | वाक्यम् उवाच कुरुसिन्नधौ ॥  बीमत्सोर् न कृष्णादेवकीसुतात् ।  पि सर्वेभ्यः क्षत्रधममनुत्रतः॥  पुंसां हि धनुर्वेदोपजीविनाम् ॥  ते दर्पस् स्वरश्च न विषीदति ॥  पुत्नो माम् अर्जुने नातिरंहसा ।  संयुक्तं जयो वै मय्यवस्थितः ॥  सन्दः कौन्तेयदृश्चेतवाहनः ।  स्वुद्धिर् निश्वसन् धृतराष्ट्रजः ।  महाबाहुं कर्णं दुर्योधनस्तदा ॥  जन्नं तत्न वसन्तं मत्स्यवेद्मनि ।  स्त्यानाम् अमहीष्म धनं बहु ॥  सन्दानाम् अमहीष्म धनं बहु ॥ |

The second of th

| 340                            | महाभारतम्                                                    | [अ.   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| <sup>1</sup> इतः परं चेद्रच्छा | मो विस्रुजन्तो धनं बहु ।                                     |       |
| अयशो नातिवर्तेत                | । लोकयोरुभयोरपि ॥                                            | १३    |
| •                              | नास्ति क्षत्रियाणां सुखावहम् ।<br>ङ्यामं कुर्महे न पटायनम् ॥ | १४    |
| वैशस्पायनः-                    | -                                                            |       |
| पतावदुक्त्वा राज               | ता वै <sup>2</sup> अभियातिमियेष सः ॥                         | 8811  |
|                                | णि वीराणां हि धनुष्मताम् ।<br>र्थे शञ्भा इव पावकम् ॥         | १५॥   |
|                                | व संवृताश्च पदाविभिः।                                        | , 111 |
| _                              | ङ्गास् तोमराङ्कुरापाणिभिः ॥                                  | १६॥   |
| अधिष्ठितास्सुसंय               | तैर् हस्तिशिक्षाविद्यारदैः।                                  |       |
| अभ्यद्रवन्त-सङ्                | कुद्धाश् चापहस्तोचतायुधेः ॥                                  | १७॥   |
| पञ्च चैनं रथोद्य               | ास् <sup>8</sup> सहिताः पर्यवारयन् ।                         |       |
| द्रोणो भीष्मश्च क              | र्णिश्च कुरुराजश्च वीर्यवान् ॥                               | १८॥   |
| अश्वत्थामा महाब                | गहुर् धनुर्वेदपरायणः ॥                                       | १९    |
| घ—एतचैतं हि                    | । क-ख-एतचेत्तर्हि।<br>। अ-ङ-एतस्यैव हि गच्छामी               |       |

<sup>2.</sup> क-ड-अभियान । म-डाभियान । 3. क-घ-च-म-व्वरिताः । ख-त्वरितं ।

| 40]             | विराटपर्वणि -                              | गोग्रहणपर्व                           | ३५१ |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|                 | ये शक्कनिर्धृतराष्ट्र<br>न्तो जीमृता इव    |                                       | २०  |
|                 | न्वानाः प्रत्यगृह्णन्<br>तो नादयन्तो दिः   |                                       | २१  |
|                 | भत्सुः कौन्तेयइश्वे<br>कृवीणः प्रत्ययाद्रथ |                                       | २२  |
|                 | ादिसः प्रच्छादयां<br>नेर्मुक्ताश् छादयनि   | •                                     | २३  |
|                 | गिश्वानां न ध्वजा<br>विणिर् आसीद् ।        | नां न वर्मणाम् ।<br>इबङ्गुलिरन्तरम् ॥ | २४  |
|                 | र्थस्य हयानामुत्तर<br>त्वाद् अस्त्राणां वै |                                       | २५  |
|                 | िखापि देवी माया<br>ने दूरे वाऽप्यथव        |                                       | र६  |
| दुर्गे विषमजाते | ो वा खले निम्ने                            | तथा क्षितौ ।                          |     |

<sup>1.</sup> म—इदमधं नास्ति।
2. क-ख-घ—प्रकुर्वाणः।
3. क—अतिविद्धैः शितैर्वाणैर्नासीद्दन्तरमञ्जळम्। ख—अनाविद्धं।
ध-म—अभिविद्धैः शितैर्वाणैरासीद्विदरमन्तरम्।

<sup>1.</sup> क-म-न च रूपोद् स-ङ-न च रुद्धा। घ-न च रूपाद्।

<sup>2.</sup> क—वितबसुः। घ—वितेसुरपरे। ङ-तबसुश्च परे। म—त्रेसुरेव।

| 40]                             | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                 | ३५३  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------|
| चक्षु <sup>1</sup> र्मुखविष     | गणेषु पादेषूरस्सु च द्विपान् ।            | \$   |
| <sup>2</sup> मर्मखमेषु च        | गाह्य पातयामास भूतले ॥                    | 3411 |
| कौरवाणां ग                      | जानां च शरीरैर्गतचेतसाम्।                 |      |
| क्षणेन संघृता                   | भूमिर् मेघैरिव नभस्थलम् ॥                 | ३६॥  |
| <sup>3</sup> अस्त्रेर्दिन्यैर्म | हाबाहुर् अर्जुनः प्रदहन्निव ।             |      |
| बडवामुखसर                       | भूतः कालाग्निरिव सर्वतः ॥                 | ३७॥  |
| यथा युगान्त                     | समये सर्वं स्थावरजङ्गमम्।                 |      |
| कालपकमशेष                       | गेण <sup>4</sup> धक्ष्यत्युप्रशिखिशकावी ॥ | ३८॥  |
| तद्वत् पार्थोऽ                  | स्रतेजोभिर् धनुषो निखनेन च।               |      |
| दैवाद्वीर्याच                   | बीभत्सुस् तंस्मिन् दौर्योधने बले ॥        | ३९॥  |
| रणे शक्तिमा                     | मेलाणां प्रायेणोपनिनाय सः ।               |      |
| चेष्टां प्रायेण                 | भूतानां रात्रिः प्राणभृतामिव ॥            | 8011 |
| 1                               | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2  |      |

<sup>1.</sup> क-ख-ब-म--र्नखिवषाणेषु दन्तवेष्टेषु च द्विपान्।

<sup>2.</sup> क-ख-ड-ममंस्वन्येषु चाहत्य तथा निव्नन् गजोत्तमान्। ध-ममंस्वन्येषु चागत्य तथा न्यव्ननमदोत्कटान्। म-ममंस्वन्येषु चाहत्य तथा जन्ने गजोत्तमान्।

<sup>3.</sup> ख—सिन्छन्नपरपादांश्च गजानेवं व्यनाशयत्। श्चरप्रैनिशितेरन्यान् मेचपर्वतसिन्धभान्॥ एकदन्तक्षिचरणान् गजान् पार्थो व्यदारयत्। जर्ध्वमुद्धतशुण्डायान् विद्यतास्यान् सभूरहान्॥ वक्तमारभ्य जवनम् उपर्थर्धं व्यदारयत्। [अधिकः पाठः]

<sup>4.</sup> क-ख-ड-च-धक्येदु। घ-दहेदु। अ-भक्षत्युग्र। D-- 23

क-ख-छ-ऽतीयात् सहसा शब्न् सहसाऽभिप्रवेदिवान्।
 ध--ऽभ्ययात् सहसा शब्न् जयं च प्रतिवेदिवान्।
 म--सोऽतियात् सहसा शब्न् सहसाऽभिप्रवेदिरे।

<sup>2.</sup> म-इदमर्धं नास्ति।

क—अर्जुनास्रविनिर्भुक्तद्दशरो गाण्डीवसंयुतः ।
 स्व—अर्जुनास्रविनिर्भुक्तद्दशरो गाण्डीवनिस्सृतः ।
 प्र—अर्जुनेन समाविद्धाः शरा गाण्डीवधन्वना ।
 म—अर्जुनास्रविनिर्भुक्ताः शरा गाण्डीवधन्वना ।

<sup>4.</sup> क-ख-ब-इ-म-तस्य।

<sup>5.</sup> क-म छन्नानीव। ख-छन्नानि प्र। घ-छिन्नानीव।

| 40]                          | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                   | ३५५ |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| सकृदेव <sup>1</sup> न तं     | शेकू रथमभ्यसितुं परे।                       |     |
| अनभ्यस्तः पुन                | स्तैर्हि <sup>2</sup> रथस्थोऽतिपपात तान् ॥  | ४७  |
| तच्छरा द्विट्श               | रीरेषु यथैव न ससञ्जिरे ।                    |     |
| द्विडनीकेषु बी               | भत्सोर् न ससञ्ज रथस्तथा ॥                   | 86  |
| स <sup>3</sup> तद्वत् क्षोभ  | नयामास विगाह्यारिवलं रथी ।                  |     |
| अनन्तवेगो मु                 | जगः क्रीडन्निव महार्णवे ॥                   | ४९  |
| अस्यतो नित्यम                | त्यर्थं सर्वघोषातिगस्तथा ।                  |     |
| <sup>⁴</sup> सन्नाद्दश्र्यते | भूतैर् धनुषश्च किरीटिनः ॥                   | 40  |
| सञ्छन्नास्तव                 | मातङ्गा बाणैरल्पान्तरान्तरे।                |     |
| संस्यूतास्तत्र ह             | इयन्ते मेघा इव गभिस्तिभिः ॥                 | ५१  |
| दिशोऽनु भ्रमत                | स्तर्वास् सन्यं दक्षिणमस्यतः ।              |     |
| सततं दृश्यते र               | युद्धे सायकास <b>न</b> मण्डलम् ॥            | ५२  |
| पतन्त्यरूपेषु य              | था चक्ष्ंपि न कदाचन ।                       |     |
| नालक्ष्येषु शरा              | : पेतुस् तथा गाण्डीवधन्वन: ॥                | ५३  |
| ⁵मार्गो गजसह                 | इसस्य युगपनमर्दतो वनम् ।                    |     |
|                              | ह् रथमध्यासितुं। म—तुतं शेकुः।              |     |
|                              | -रथः सोऽति। घ-रथोपरि च पातनात्<br>ज-प-निकास | 1   |

<sup>3.</sup> क-ख-घ-ड-च-म-तिद्वक्षोभ।
4. क-म-सततं श्रूयते शब्दो।
घ-सन्ततं श्रूयते भूतैर्धनुर्वोषः।
5. अ-च-महागज। ख-ङ-सततं।

| <b>३५</b> ६                                                  | महाभारतम्                                                                  | [अ.   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| कौन्तेयरथमार्गस्त रणे<br>नूनं पार्थजयैषित्वाच्               |                                                                            | 48    |
| हन्ससानिति मन्यन्ते                                          | पोर्थनैवार्दिताः परे ॥                                                     | دم دم |
| घ्नन्त <sup>2</sup> मत्यर्थभीतास्ते मे<br>कालमर्जुनरूपेण घसन |                                                                            | ५६    |
| कुरुसेनाशरीराणि परि<br>पेतुः पार्थहतानीव पा                  |                                                                            | ५७    |
|                                                              | काल <sup>3</sup> पक्तिसमन्वयात् ।<br><sup>4</sup> वीराश्चार्जुनजाद्भयात् ॥ | 46    |
|                                                              | । प्रध्माते <b>श</b> ङ्खमर्जुने ।<br>बाद् विमुखान् रुषितानपि ॥             | 49    |
|                                                              | ाळामाणि पुनः कचित् ।<br>धरणीं लोहितोत्तराम् ॥                              | ξo    |
|                                                              | पांसुभिः पवनोद्धतैः ।<br>पूक्ष्मैळीहितबिन्दुभिः ॥                          | ६१    |
| 3. च-पङक्ति।                                                 | त्यन्तमहितान् सन्यसाचि तु मेनिरे।<br>र्जुन । च-शिरां द्या च-शिरांस्य।      |       |

| ५०] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                | ३५७ |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| छोहिताद्रैं: प्रहरणैर् निमग्ना छोहितोक्षिता:।                |     |
| लोहितेषु निममास्ते निहताश्च किरीटिना ॥                       | ६२  |
| वभूवुर्लोहितास्तत्र भृशमादित्यरइमयः।                         |     |
| सार्क नभः क्षणेनासीत् सन्ध्याभ्रमिव छोहितम् ॥                | ६३  |
| अप्यस्तं प्राप्य चादित्यो निवर्तेत न पाण्डवः ।               |     |
| <sup>1</sup> निवर्तेत न जित्वाऽरीन् इत्यजरुपन् विचक्षणाः ॥   | ६४  |
| तान् सर्वान् समरे <sup>2</sup> भीतान् पौरुषे पर्यवस्थितान् । |     |
| दिञ्चैरक्षैरमेयात्मा सर्वानाच्छेद्धनुर्धरान् ॥               | ६५  |
| स तु <sup>3</sup> द्रोणस्त्रिसप्तत्या नाराचानां समर्पयत् ।   |     |
| अर्जुनो निशितैर्वाणैर् द्रोणमर्चन्महाबळः ॥                   | ६६  |
| अशीला शकुनि चैव द्रौणिमप्याशु सप्तभिः।                       |     |
| दुस्सहं दशभिवींणैर् अर्जुनस्समिवध्यत ॥                       | ६७  |
| दुइशासनं द्वादशिभः कृपं शारद्वतं विभिः।                      |     |
| भीष्मं शान्तन्वं षष्टचा प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे ॥           | ६८  |
| स कर्ण कर्णिनाऽविध्यत् पीतेन निशितेन च ।                     |     |
| 1 - C C                                                      |     |

<sup>1.</sup> अ—निवर्तन्ते न जित्वाऽरीनित्यज्ञल्पन् विमोक्षिताः। ख—निवर्तेताविजित्यारि नित्यक्लपविचक्षणः।

ध—निवर्तेताविजित्यारीन् नित्यं जल्पन्त शक्षवः।

2. म—शूरः पौरुषे। क-ख—शूरान्। ध—एतांश्र समरे शूरान्।

3. क-ख-म—द्रोणं विसप्तत्या श्चादकाणां।

ध—द्रोणं विसप्तत्या श्चीणप्राणं।

# महाभारतम्

| <sup>1</sup> वासविद्विपतां मध्ये विव्याध परमेषुणा ।।                                                | ६९  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| स कर्णे सतनुत्राणं निर्भिद्य निशितेरशरैः ।<br>अगच्छद्दारयन् भूमि चोदितो दृढधन्वना ॥                 | ७०  |
| <sup>2</sup> ततोऽस्य वाहान् व्यहनच् चतुर्भिश्च क्षुरेण तु ।<br>सारथेश्च शिरः कायाद् अपाहरदिरन्दमः ॥ | ७१  |
| अर्धचन्द्रेण चिच्छेद चापं तस्य करे स्थितम् ॥                                                        | ७१॥ |
| <sup>3</sup> तिसान् युद्धे महाभागे कर्णे सर्वास्त्रपारगे ।<br>हताश्वसूते विरथे ततोऽनीकममज्यत ।।     | ७२॥ |

इति श्रीमहाभारते शतसर्हास्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५०॥

॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि अष्टाविंद्योऽध्यायः॥ २८॥ [अस्मित्रध्याये ७२॥ स्क्रोकाः]

<sup>1.</sup> म-इदमर्थ नास्ति।

<sup>2.</sup> च-म-इतः सार्धश्लोको नास्ति।

<sup>3.</sup> क-ख-ब-च-तस्मिन् विद्धे ।

# ।। एकपञ्चाज्ञोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन रणे विकर्णादिपराभवनपूर्वकं कर्णानुजहननम् ॥ १ ॥ अर्जुन-पराजितेन कर्णेन रणाङ्कणादपयानम् ॥ २ ॥

वैशम्पायनः—
तत् प्रभगं वर्छं सर्वं विपुछोधे स्वनं महत् ।
भीष्ममासाद्य सन्तस्यो वेलामिव महोद्धिः ॥
तानि सर्वाणि गाङ्गेयस् समाश्वास्य परन्तपः ।
ततो व्यूष्ट महावाहुस् समरेष्वपराजितः ॥
रथनागाश्वकालेलं व्युग्धे युद्धकोविदः ।
अभेद्यं परसैन्यानां शूरैरभिसमीक्षितम् ॥
अाचायेदुर्योधनसूतपुत्रैः
कृपेण भीष्मेण च पालितानि ।
अवध्यकल्पानि दुरासदानि
वन्राश्वमातङ्गरथाकुलानि ॥
तेषामनीकानि किरीटमाली
व्युद्धानि दृष्टा विपुलध्वजानि ।

<sup>1.</sup> क-म-बलं तथा। ख-बलं महत्। च-रवं तथा। ड-तथा।

<sup>2.</sup> ख-घ-ड-म-युयुजे।

<sup>3.</sup> क-ख-म—रथाश्वमातङ्गसमाकुलानि । घ-च — नराश्वमातङ्गसमाकुलानि ।

गाण्डीवधन्वा द्विषतां निहन्ता वैराटिमामन्त्र्य ततोऽभ्युवाच ॥

4

अर्जुन:-

सुसङ्गृहीतेरथ रिव्यमिस्तवं हयान् नियम्य प्रसमीक्य यत्तः । सम्प्रेषयाद्य प्रतिवीरमेनं

वैकर्तनं योधयितुं घृणोमि ॥

यां हस्तिकक्ष्यां बहुधा विचित्रां स्तम्भे रथे पश्यिस दर्शनीयाम् ।

<sup>1</sup>विवर्तमानं जलद्मकाशं

विवतमान जल**द**प्रकाश वैकतनस्यैतदनीकमञ्चम् ॥

एतेन शीघं प्रतिपादयेम। व् श्वेतान् हयान् काञ्चनजालकद्यान्। सर्वे जवं तत्र विदर्शय त्वम्

आसाद्येतद्रथवीरवृन्दम् ॥

गजो गजेनेव हि योद्धकामो मया सदा काङ्क्षति सृतपुतः।

<sup>1.</sup> क-ख-म-विवर्धमानं उवलनप्रकाशं।

सङ्गामजिद् <sup>3</sup>दुस्सहिचत्रसेनौ। 1. क-तदद्य युद्धं कुरुवीरमध्ये करोमि तं याहि तथा प्रवृत्तः।

दुर्योधनापाश्रयजातदर्पं तं पातिविष्यामि रथस्य मध्ये ॥ गाण्डीवसुक्तेरिषुभिदिशताग्रैस्सहस्रनेसोऽशनिनेव वृक्षम् ॥ [पाठान्तरम्]

<sup>2.</sup> क-ख-म-बृहद्भिः।

<sup>3.</sup> अ-ध-दुष्प्रति

म-शरायतन्तीं शरचापदण्डां वीणामुपादाय गतो मनस्ती।

<sup>1.</sup> क-ख-ष-ष--म-शीव्रतरं युवानः।

<sup>2.</sup> अ-च-इदमधं नास्ति।

<sup>3.</sup> क-छ-कराग्रयन्सस्थितः।

ततो विकर्णस्य धनुर्निकृत्य जाम्बूनदेनोपहितं दृढज्यम् । न्यपातयत् तद्धजमस्य <sup>1</sup>विद्वान् भिन्नध्वजस्सोऽप्यपयाज्जवेन ॥ 8 6. तं शात्रवाणां गणवाधितारं कर्माणि कुर्वाणममानुषाणि । शत्रुन्तपो वैरममृष्यमाणस् समर्पयत् कूर्मनखेन पार्थम् ॥ १८ स तेन राजाऽतिरथेन विद्यो विगाहमानो ध्वजिनी परेषाम् । शत्रुन्तपं पञ्चभिराशु विद्वा ततोऽस्य सूतं दशभिर्जधान ॥ १९ ततस्स विद्धो भरतर्षभेण बाणेन कायावरणातिगेन। गतासुराजौ निपपात राजन नगो नगामादिव वातरुग्णः ॥ <sup>2</sup>रथर्षभास्ते भरतर्वभेण वीरा रणे वीरतरेण भग्नाः ।

<sup>1.</sup> क-ख-द-विद्धा। म-सिंहं।

<sup>2.</sup> क-भरतर्षभास्ते तु रथर्षभेण । ख-म रथर्षभास्तेन रथर्षभेण । घ-तुक्रर्षभास्ते तु तुक्र्षभेण ।

चकम्पिरे वातवशेन काले प्रकम्पितानीव महावनानि ॥

२१

हताश्च पार्थेन नरप्रवीरा

भूमौ युवानस्सुषुपुरसुवेषाः ।

वसुप्रदा वासवतुरुयवीयीः

पराजिता वासवजेन सङ्ख्ये ॥

२२

सुवर्णकारणीयसवर्मनद्धा

नागा यथा हैमव<sup>1</sup>ताश्च वृद्धाः ॥

२२॥

<sup>2</sup>तथा सपत्नान् समरे विनिन्नन् गाण्डीवधन्त्रा पुरुषप्रवीरः ।

चचार सङ्ख्ये विदिशो दिशश्च

त्र दहन्निवाग्निवनमातपानते ॥

2311

सुजीर्णपर्णानि यथा वसन्ते

विशातियत्वा तु रजो नुदन् खे।

तथा सपत्नान् विकिरन् किरीटी

चचार सङ्ख्येऽतिरथो रथेन ॥

२४॥

कुरुप्रवीरेण रणेऽर्जुनेन ।

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> क-इ-म-ताः प्रवृद्धाः। ख-ते प्रवृद्धाः। घ-तेन वृद्धाः।

<sup>2.</sup> अ-क-ख-घ-ड-च-तथा सपतास्सम रे विकीणीः

शोणाश्ववाहस्य हयान् निहत्य वैकर्तनभातुरदीनसत्वः । एकेन सङ्ग्रामजितइशरेण शिरो जहाराथ किरीटमाठी ॥

2411

तिस्मिन् हते श्रातिर सृतपुतो वैकर्तनो वीर्थमदप्रतापी । प्रगृह्य दन्ताविव नागराजो महाबलं सिंहमिवाजगाम ॥

2811

स पाण्डवं द्वादशिभः पृषक्कैर् वैकर्तनक्शीव्रमुपाजघान । विव्याध गात्रेषु ह्यांश्च सर्वीन् विराटपुत्रं च शरैविंजन्ने ॥

2011

वैकर्तनं सर्वसमृद्धतेजाः । प्रच्छादयामास महाधनुष्मान् न्यवेधयच्छत्रुगणांश्च वीरः ॥

तमापतन्तं समरे किरीटी

2611

निह्त्य कर्णस्य तथा किरीटी पुरस्सरांश्चापि च पृष्ठगोपान् । <sup>1</sup>प्रतीपमभ्यागमद्प्रमेयो

वितत्य पक्षौ <sup>2</sup>गरुडो यथोरगम् ॥

२९॥

तावुत्तमौ सर्वधनुधराणां महाबङौ सर्वसपत्रसाहौ । कर्णं च पार्थं च निशम्य रध्यौ

दिदृक्षमाणाः कुरवः प्रतस्थः ॥

३०॥

तं पाण्डवस्स्पष्टमुद्गिणकोपः कृतागसं कर्ण<sup>3</sup>मवेक्य कोपात्। क्षणेन सार्थं सर्थं ससूतम्

अन्तर्दधे मेघ इवाम्बुवृष्टचा ॥

3 9 11

ततस्सयुग्यास्सरथास्सनागा
्रयोधा विनेदुर्भरतर्षभाणाम् ।
अन्तर्हितं भीष्ममुखास्समीक्ष्य
किरीटिना कर्णरथं प्रयत्कैः ॥

३२॥

स चापि तानर्जुन<sup>4</sup>चापमुक्तान् शराञ् शरीचैः प्रतिहस तूर्णम् ।

<sup>1.</sup> म-प्रतीपमप्यागम्। क-प्रतीव। अ-च-प्रतीत

<sup>2.</sup> स-म-गरुडेव नागान्।

<sup>3.</sup> क-ल-मुदीक्ष्य हर्षात्। घ-ड-म-मुदीक्ष्य कोपात्।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-ड-म-बाह ।

विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व 3 4 6 बभौ महात्मा सधनुस्सवाणस् सविष्फुलिङ्गोऽग्निरिवाथ कर्णः ॥ 3311 ततस्तु जज्ञे तलतालघोषस् सशङ्घभेरीपणवाकुलश्च । प्र**क्वे**लितास्फोटितसिंहनादैर् वैकर्तनं पूजयतां कुरूणाम् ॥ 3811 आधूतलाङ्गलमहापताकं रथोत्तमं श्रेष्टतमं कुरूणाम् । गाण्डीवनिह्वीदक्रतप्रणादं किरीटिनं प्रेक्य ननाद कर्णः ॥ पार्थीऽपि वैकर्तनमद्यित्वा साश्वं ससूतं सरथं सकेतुम्। ननाद हर्षात् सहसा किरीटी पितामहं द्रोणकृपौ च दृष्टा ॥ 3 & 11 सिषेच पार्थं बहुभिइशरौँचैर् वैकर्तनस्संयति तीक्णवेगैः। वैकर्तनं चापि किरीटमाछी प्रच्छादयामास शितैश्शरौषै: ॥ ३७॥

48]

तयोरमोघान् सृजतोइशरौघान अख्रज्ञयोरास महान् विमर्दः । राहुप्रमुक्ताविव चन्द्रसूर्यौ क्षणान्तरेणानुदद्शं छोकः ॥ ३८॥ हतास्तु पार्थेन नरप्रवीरा भूमौ शयानास्सुमुखा<sup>1</sup>स्सुकेशाः । सुवर्णलोहायसवर्मगात्रा वृक्षा यथा हैमवता निकृत्ताः ॥ 3911 तथा स शत्रुन समरे विनिधन गाण्डीवधन्वा व्यधमत् सपत्नान्। चचार सङ्ख्ये विदिशो दिशश्च दहन्निवामिर्वनमातपान्ते ॥ 8011 प्रदर्शिपणीनि यथा वसन्ते विधूनयन् वायुरिवाल्पसारान् । तथा सपत्नान वैयधमत् किरीटी चचार सङ्घचेऽतिरथो रथेन ॥ 8811 शत्रुनिवेन्द्रस्समरे किरीटी विद्रावयंस्तद्रथसिंहबृन्दम् ।

घ—स्सुकेताः। अ-क-ख—स्सुघोषाः।

<sup>2.</sup> क-ख-विधमन्।

| 48]      | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                 | ३६९ |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----|
|          | प्राच्छाद्य <sup>1</sup> त् सर्वमाधिज्यधन्वा              |     |
|          | <sup>2</sup> वरेषुभिइशत्रुगणाननेकान् ॥                    | ४२॥ |
|          | उवाच कर्णे स किरीटमाळी                                    |     |
|          | शूरः कुरूणां प्रवरोऽभिगर्जन् ॥                            | ४३  |
| अ        | हेन:—                                                     |     |
| कर्ण य   | न् त्वं सभामध्ये वह्नवद्धं प्रभाषसे ।                     |     |
| न में यु | रुधि समो <sup>3</sup> स्तीति तदिदं प्रत्युपस्थितम् ॥      | 88  |
| सभायां   | पौरुषं प्रोच्य धर्ममुत्सृज्य केवलम् ।                     |     |
| कर्तुमिन | च्छिस यत् कर्म तन्मन्ये दुष्करं त्वया ॥                   | 84  |
| यत् त्व  | या कथितं पूर्वे नास्ति मत्सम इत्यपि ।                     |     |
| तत् स    | त्यं कुरु राधेय कुरुमध्ये मया सह ॥                        | 8 € |
| यत् स    | भायां स्म पाञ्चाली क्विश्यमानां तथा त्वया ।               |     |
| दृष्टवान | ासि तस्याद्य फल⁴माप्नुहि केवलम् ॥ 🌯                       | ४७  |
| धर्मपाः  | शनिबद्धेन यन्मया मर्षितं तव ।                             |     |
| तस्य प   | गापस्य राधेय फलं प्राप्तुहि दुर्भते ।।                    | 88  |
| एहि व    | क्ण मया सार्धम् इहाद्य कुरु वैशसम् ।                      |     |
|          | : कुरवस्तन्तु सर्वे ते सहसैनिका: ॥                        | 84  |
|          | ख-म-चारुररिष्टधन्वा। घोत्रमरीचिधन्वा।<br>घ-ड-च-म-रथेषुभि। |     |

<sup>3.</sup> ख—नास्ति। अ-क-च—हास्ति। D—24

| ३७०                                   | महा <b>मारतम्</b>                        | [अ. |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| <b>इदानीमेव</b> <sup>1</sup> कर्ण त्व | त्रम् अपयातो रणान्मम ।                   |     |
| कस्माजीविस राधे                       | य निहतस्त्वनुजस्तव ॥                     | ५०  |
| यो भ्रातरं पातियत                     | वा कस्त्यक्त्वा च रणाजिरम् ।             | **  |
| त्वदन्यः पुरुषस्सत्स्                 | षु ब्रूयादेवं व्यवस्थितः ॥               | ५१  |
| कर्णः—                                |                                          |     |
| ब्रवीषि चाचा यत्                      | पार्थ कर्मणा तत् समाचर ।                 |     |
| <sup>2</sup> विशेषितो हि त्वं         | वाचा न कर्माप्रतिमं मुवि ॥               | ५२  |
| यत् त्वया मर्षितं प                   | पूर्व तदशक्तेन मर्षितम्।                 |     |
| इति गृह्णीम ते पार्थ                  | तमद्या पराक्रमम् ॥                       | ५३  |
| धर्मपाशनिबद्धेन य                     | त् त्वया मर्षितं पुरा।                   |     |
| तथैव बद्धमात्मानम्                    | ् अबद्ध इति मन्यसे ॥                     | 48  |
| न हि तावद्वने वार                     | तो यथोक्तं चरितस्त्वया ।                 |     |
| <b>क्टिप्टस्त्वमर्थलोभा</b> दि        | समयं छेतुमिच्छासि ॥                      | ५ ५ |
| यदि चेन्द्रस्वयं पा                   | र्थ तव युद्ध्येत कारणात्।                |     |
| तथाऽपि न व्यथा                        | काचिन्मम स्याद्विक्रामिष्यतः ॥           | ५६  |
| <sup>3</sup> अयं कौन्तेय काम          | स्ते नचिरात् समुपस्थितः ।                |     |
| योत्स्यसे हि मया                      | सार्धम् <sup>4</sup> अनुपर्यसि मे बलम् ॥ | 40  |
| 1                                     |                                          |     |

<sup>1.</sup> क-ल-ध-ङ-म-तावत् त्वं।
2. क-अविषद्यो (ब) अपि शोभसि। 3.
4. क-ख-ध-ङ-च-म-अत पश्यामि ते बलम्।

1. क—शरजालेन महता वर्षमाणमिवाम्बुदम्। अधिकः पाटः]

६४॥

६५॥

गाण्डीवस्य च निर्घोषः कर्णस्य धनुषस्तथा । दह्यतामिव वेणूनाम् आसीत् परमदारुणः ॥

अर्जुनस्तु हयान् नागान् रथांश्चापि निपातयन् । क्षोभयामास तत् सैन्यं कर्णे विव्याध चासकृत् ॥

<sup>1.</sup> क-ख-ड-म-वेगवान्।

सविष्फुलिङ्गोञ्ज्वलभीमघोषः कोपेन्धनः केतुशिखश्शरार्षिः । कर्णाग्निरस्नानिलभीम<sup>1</sup>वेगो वभौ दिधक्षन्निव पार्थकक्षम् ॥

७२

स्वनेमिशङ्खस्वनभीमघोषश् चलत्पताकोज्ज्वलभीमविद्युत्। पार्थाम्बुद्दशस्त्रशराम्बुधारः कर्णानलं संशमयास्त्रकार॥

७३

तेनातिविद्धस्समरे किरीटी प्रबोधितस्सिह इव प्रसुप्तः । गाण्डीवधन्वा प्रवरः क्रुरूणां प्रतत्वरे क्योवधाय जिष्णुः ॥

68

स ब्राह्ममक्तं <sup>2</sup>युधि सञ्यसाची प्रादुश्चकाराद्भुतवीर्यकर्मा । सन्तापयन् कर्णरथं शरीवेर् छोकानिमान् सूर्य इवांशुमाली ॥

64

स हस्तिनेवाभिहतो गजेन्द्रः प्रगृह्य भझान् निश्चितान् निषङ्गात् ।

#### महाभारतम्

आकर्णपूर्णे तु धनुर्विकृष्य विञ्याध बाणैरथ सूतपुत्रम् ॥

**७** €

अथास्य बाहू सिशरो ठलाटं मीवामुरस्कन्धमुजान्तरं च। कर्णस्य पार्थो युधि निर्विभेद वज्रैरिवाद्वि भगवान महेन्द्रः॥

1010

स पार्थमुक्तानविषद्य बाणान् गजो गजेनेव जितस्तरस्वी । विद्याय सङ्ग्रामशिरोऽपयातो वैकर्तनः पार्थशराभितमः ॥

6

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि एकोनर्तिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ [अस्मिष्मध्याये ७८ स्टोकाः]

# विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

304

# ॥ द्विपश्चाशोऽध्यायः ॥

द्रोणार्जुनयोर्थुद्धवर्णनम् ॥ १ ॥ अर्जुनबाणाहतिविषण्णे द्रोणे अश्व-त्याम्ना तदक्षणायार्जुनप्रत्यभियानम् ॥ २ ॥ अलान्तरेऽर्जुनदत्तावकाशेन द्रोणेन रणादपयानम् ॥ ३ ॥

| वैशम्पायनः—                                              |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| जितं वैकर्तनं <sup>1</sup> मत्वा पार्थो वैराटिमत्रवीत् ॥ | H   |
| अर्जुनः—                                                 |     |
| स्थिरो भव त्वं सङ्गामे जयोऽस्माकं नृपात्मज ।             |     |
| यावच्छङ्खमुपाध्मास्ये द्विषतां रोमहर्षणम् ॥              | (1) |
| अविक्रवमसम्भ्रान्तम् अञ्चयहृद्येक्षणम् ।                 |     |
| याहि शीव्रं यतो द्रोणों ममाचार्यी महारथः ॥               | 11  |
| वेशम्पायनः—                                              |     |
| तथा सङ्कीडमानस्य अर्जुनस्य रणाजिरे ।                     |     |
| बलं सत्वं च तेजश्च लायवं चाभ्यवर्धत ॥                    | 113 |
| तचाद्भुतमभिप्रेक्य भयमुत्तरमाविशत् ॥                     | 8   |
| च <b>्चत्तरः</b> —                                       |     |
| अस्ताणां तव दिव्यानां शरीघान् क्षिपतश्च ते।              |     |
| मनो मे मुह्यतेऽत्यर्थ तव दृष्ट्वा पराक्रमम् ॥            | 4   |

1. क-ख-ध-म-रष्ट्रा।

| ષર]         | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                            | ३७७ |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|
| उत्तरं चैव  | ,बीभत्सुर् अन्नवीत् <sup>1</sup> पुनरेव हि ॥         | १०॥ |
| अर्जुनः     |                                                      |     |
| न भेतव्यं   | मया साधै तात सङ्ग्राममूर्धनि ॥                       | 88  |
| राजपुत्रोऽ  | सि भद्रं ते कुछे महित मात्स्यके ।                    |     |
|             | त्त्रियकुळे न विषीदितुमर्हेसि ।।                     | १२  |
| भृतिं कृत्व | । सुविपुलां राजपुत्न रथं मम ।                        |     |
|             | प समरे शत्रुभिस्सह वाहय ॥                            | १३  |
| वैशस्य      | गयनः─                                                |     |
| उक्त्वा त   | मेवं बीभत्सुर् अर्जुनः पुनरत्रवीत् ।                 |     |
| पाण्डवो र   | थिनां श्रेष्ठो भारद्वाजं समीक्ष्य तु ॥               | 68  |
| અર્જીન      |                                                      |     |
| यत्रैषा का  | श्चनी वेदिर् दृश्यतेऽग्निशिखोपमा ।                   |     |
| उच्छ्ता     | काञ्चने दण्डे पताकाभिरळङ्कृता ॥                      | 84  |
| तल मां व    | वह भद्रं ते द्रोणं <sup>2</sup> योत्स्यामि सत्तमम् । |     |
| भारद्वाजे   | न योत्स्येऽहम् आचार्येण महात्मना ॥                   | १६  |
| अमी शो      | णाः प्रकाशन्ते तुरगास्साधुवाहिनः ।                   |     |
|             | वरे यस्य सर्वशिक्षाविशारदाः ॥                        | १७  |
|             | •                                                    |     |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म- पुनरर्जुनः। 2. क-ख-घ-म--यास्यामि।

| ३७८                              | महाभारतम्                      | [અ. |
|----------------------------------|--------------------------------|-----|
| यत्तो रथवरे शूरस्                | सर्वशस्त्रभृतां वरः ।          |     |
| स्निग्धवैद्वर्यसङ्काशस           | ्<br>ताम्राक्षः प्रियद्शेनः ॥  | 28  |
| <sup>1</sup> पीनदीर्घ मुजइश्रीमा | न् बलवीर्यसमन्वितः ।           |     |
| सर्वलोकधनुइश्रेष्टस्             | सर्वछोकेषु पूजितः ॥            | 89  |
| अङ्गिरोशनसोस्तुल्य               | निये बुद्धिमतां वरः ॥          | १९॥ |
| चत्वारो निखिला व                 | दिसम् साङ्गोपाङ्गास्सळक्षणाः । |     |
| धनुर्वेदश्च कात्स्न्येन          | ब्राह्मं चास्तं प्रतिष्टितम् ॥ | २०॥ |
| पुराणमितिहासश्च                  | अर्थविद्या च मानवी ।           |     |
| भारद्वाजे समस्तानि               | सर्वाण्येतानि साम्प्रतम् ॥     | २१॥ |
| क्षमा दमश्र सत्यं च              | व तेजो मादवमार्जवम् ।          | •   |
| प्रतिष्ठिता गुणा यरि             | सन् बह्वो द्विजसत्तमे ॥        | २२॥ |
| यस्याहामिष्टस्सृततं म            | ाम चेष्टस्सदा च यः ।           |     |
| क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य ते         | न योत्स्यामि संयुगे ॥          | २३॥ |
| आचार्य प्रापयेदानी               | ममोत्तर महारथम्।               |     |
| अपरं पश्य सङ्ग्राम               | प् अद्भुतं मम तस्य च ॥         | २४॥ |
| वैशम्पायनः—                      |                                |     |
| उत्तरस्त्वेवमुक्तोऽश्व           | ांश् चोदयामास तं प्रति।        |     |
| आजगामार्जुन <b>रथो</b>           | भारद्वाजरथं प्रति ॥            | २५॥ |
|                                  |                                |     |

<sup>1.</sup> ख-भादित्य इव तेजस्वी।

| ५२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                | ३७९         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| तमापतन्तं <sup>1</sup> सम्प्रेक्य पाण्डवं सरथं रणे।          |             |
| द्रोणोऽप्यभ्यद्रवत् पार्थं मत्तो मत्तमिव द्विपम् ॥           | २६॥         |
| स तु रुक्मरथं दृष्ट्वा कौन्तेयस्समभिद्रुतम्।                 |             |
| आचार्यं तं महाबाहुः प्राञ्जलिवीक्यमत्रवीत् ॥                 | २७॥         |
| अर्जुन:—                                                     |             |
| उषितास्सो वने वासं प्रतिकर्म चिकीर्षवः ।                     |             |
| कोपं नाईसि नः कर्तुं सदा समर²दुर्जुय ॥                       | २८॥         |
| अहं तु ताडितः पूर्वे प्रहरेयं त्वयाऽनय ।                     |             |
| इति मे वर्तते बुद्धिस् तद्भवान् क्षन्तुमहिति ।।              | २९॥         |
| वैशम्पायनः—                                                  |             |
| ततः प्राध्मापयच्छङ्कं भेरीपणवनादितम् ।                       |             |
| व्यक्षोभत बलं सर्वम्                                         | 3011        |
| <sup>4</sup> ततस्तु प्राहिणोद्दोणज्ञ् ज्ञराणामेकविंज्ञतिम् । |             |
| अप्राप्तानेव तान् पार्थश् चिच्छेद छबुहस्तवान् ॥              | 3811        |
| तत्रशरसहस्रोण रथं पार्थस्य वीर्यवान् ।                       |             |
| अवाकिरत् ततो द्रोणश् शीघ्रहस्तं प्रदर्शयन् ॥                 | ३२॥         |
| एवं प्रवृष्ट्ये युद्धं भारद्वाजिकरीटिनोः ॥                   | <b>३</b> ३- |
|                                                              |             |

<sup>2.</sup> ਬ-ਵ-ਬ-ਸ-

<sup>1.</sup> ख-घ-ङ-च-म-वेरोन। 2. घ 3. क-ख-घ-म-मिव सागरम्। 4. ड-च-म-इतः सार्ध स्टोकह्वं नास्ति।

<sup>1.</sup> क-ल-व-ड-च-म-रथं रथेन पार्थस्य समापता।

<sup>2.</sup> क-ख-ध-प-म-स्जतां।

<sup>3.</sup> क-ख-घ-च-म-स्यथार्जुनात्।

| ५२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                              | ३८१   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| इत्यबुवञ्जनासात सङ्ग्राम।शिरसि स्थिताः ।                   | ,     |
| तौ समीक्ष्य तु संरब्धौ सन्निकृष्टौ महारथौ ॥                | . ४२॥ |
| छाद्येतां शराँघैस् तावन्योन्यमपराजितौ ।                    |       |
| संयुगे सञ्चकाशेतां कालसूर्याविवोदितौ ॥                     | ४३॥   |
| विष्फार्य च महाचापं हेमपृष्ठं दुरानमम् ।                   |       |
| संरब्धस्तु तदा द्रोणः प्रत्ययुध्यत फल्गुनम् ॥              | 8811  |
| स सायकमयैर्जालेर् अर्जुनस्य रथं प्रति ।                    |       |
| भानुमद्भिद्दिशलाधौतैर् वाणैः प्राच्छादयद्विजः ॥            | 84॥   |
| अर्जुनस्तु तदा द्रोणं महावेगैर्महारथः ।                    |       |
| विव्याध शतशो वाणैर् धाराभिरिव पर्वतम् ॥                    | 8811  |
| कालमेघ इवोष्णान्ते फल्गुनस्समवाकिरत् ॥                     | 86.   |
| तस्य जाम्बूनद्मयैश् <sup>1</sup> चित्रैश्चापच्युतैश्शरैः । |       |
| पाच्छादयद्रथश्रेष्ठं भारद्वाजोऽर्जुनस्य वै ॥               | 84    |
| तथैव दिव्यं गाण्डीवं <sup>2</sup> धतुरायम्य चार्जुनः ।     |       |
| शत्रुघ्नं वेगवत् सृष्टं भारसाधनमुत्तमम् ॥                  | 89.   |
| शोभते स्म महाबाहुर् गाण्डीवं विक्षिपन् धतुः ॥              | ४९॥   |
| 1                                                          | 100   |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-ड-च-म-शिते। 2. ड-धनुरानम्य चार्जुनः। क-धनुरुद्यम्य। ख-धनुरादाय सोऽ। अ-दिन्यमायम्य।

<sup>1.</sup> अ-ड-च-व्यस्जिति।

<sup>2.</sup> क-ख-च-च-नवारयत्। म-बाणान् वाणैरवारयत्। ङ-नदारयत्।

<sup>3.</sup> क-घ-ड-च-म-शताचिषः। ख-शताचितम्।

<sup>4.</sup> क-च-कार्मुकम्। ख-मझणम्।

| ५२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                           | ३८३        |
|---------------------------------------------------------|------------|
| विकृष्य सुमृहचापं मेघस्तनितनिस्वनम् ॥                   | ५७॥        |
| असकुन्मुख्रतो वाणान् दहशुः कुरवो युधि ॥                 | 46         |
| दिश्च सर्वासु विपुलश् शब्दश्च श्रूयते जनैः ॥            | 9811       |
| द्रोणस्यापि धनुर्घोषो विद्युत्स्तनितनिस्वनः ।           |            |
| अभवद्विस्मयकरस् सैन्यानां भरतर्षभ ॥                     | ५९॥        |
| तस्य जाम्बूनद्मयेर् दीप्तरिमिसमैइशरैः।                  |            |
| प्राच्छादयदमेयात्मा दिशस्तूर्यस्य च प्रभाम् ॥           | ६०॥        |
| ततः कनकपुङ्कानां शराणां नतपर्वणाम् ।                    |            |
| वियद्गतानां चरतां दृइयन्ते <sup>1</sup> बहुलाः प्रभाः ॥ | ६१॥        |
| शरासनात् तु द्रोणस्य प्रभवन्ति स्म सायकाः।              |            |
| <sup>2</sup> एकदीर्घा इवापाङ्गाः प्रदृश्यन्ते महाशराः ॥ | ६२॥        |
| आकाशे समद्दयन्त हंसानामिव पङ्क्तयः ॥ े                  | ६३         |
| एवं सुवर्णविकृतान् मुख्नन्तौ च बहून् शरान् ।            |            |
| आकाशं संष्टतं वीरावुल्काभिरिव चक्रतुः ॥                 | <b>६</b> 8 |
| तयोश्शराश्च विवभुः कङ्कवर्हिणवाससः ।                    |            |
| पङ्क्याइशरि मत्तानां सारसानामिवाम्बरे ॥                 | ६५         |

<sup>1.</sup> क-ख—बहुशः। घ—च-म—बहवो बजाः। 2. क-ङ-एको दीर्ध इवापाङ्गात्। ख—एकदीर्घा इवासान्तः। घ—एको दीर्ध इवापाङ्गः।

| <b>३८</b> ४     | महाभारतम्                                                      | [अ.        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| -               | रि तयोस्संरब्धयोरभूत् ।<br>च वृत्रवासवयोरिव ॥                  | ६६         |
| •               | ाद्य विषाणाग्रैः परस्परम् ।                                    | 7.7        |
| •               | गृष्टैर् अन्योन्यमभिजन्नतुः ॥                                  | ६७         |
| _               | ख्येन शरान सृष्टाञ् शिलाशितान् ।<br>गिर् अर्जुनो जयतां वरः ॥   | ६८         |
|                 | ानम् उत्रमुत्रपराक्रमः ।<br>शं बहुभिश्च समावृणोत् ॥            | ६९         |
|                 | याव्रम् अर्जुनं भीमतेजसम् ।<br>तैर्द्रीणश् शरैस्तन्नतपर्वभिः ॥ | <b>6</b> 0 |
| _               | ो रणे शौण्डः प्रतापवान् ।<br>गेडच् शरेस्सन्नतपर्वभिः ॥         | ७१         |
|                 | शूरौ सन्नद्धौ रणशोभिनौ ।<br>यानि ब्राह्माण्यस्त्राणि भागशः ॥   | <b>७</b> २ |
|                 | ध्रो दर्शयन् वीर्यमात्मनः ।<br>नि द्रोणं प्राच्छादयच्छरैः ॥    | ، 3 ه      |
| अह्मेरस्नाणि सं | वार्च पार्थी द्रोणमवारयत् ॥                                    | ७३॥        |
| तयारासात् स+    | प्रहारः ऋुद्धयोनरसिंहयोः।                                      |            |

17 · 17 7 7 日 · 本人はおおけるのはないない。

| ५२]                     | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                       | ३८५  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------|
| अमृष्यमाण               | योस्सङ्ख्ये वलिवासवयोरिव ॥                      | ७४॥  |
| द्शियेतां मह            | रास्त्राणि भारद्वाजार्जु <sup>1</sup> नावुभौ ॥  | . ७५ |
| ऐन्द्रं वायक            | यसाग्नेयम् अस्त्रमस्त्रेण पाण्डवः ।             |      |
| मुक्तं मुक्तं           | द्रोणचापाद् प्रसते सा पुनः पुनः ॥               | ७६   |
| एवं शूरी म              | हेष्वासौ विसृजन्तौ <sup>2</sup> शराञ्ज्ञितान् । |      |
| एकच्छायम                | क्ववीतां गगनं शरष्टृष्टिभिः ॥                   | ७७   |
| ततोऽर्जुनेन             | मुक्तानां पततां च शरीरिषु !                     |      |
|                         | वज्राणां शराणां श्रूयते स्वनः ॥                 | 20   |
| ततो नागा                | रथाश्वाश्च सादिनश्च विज्ञाम्पते ।               |      |
| शोणिताक्ताः             | ध दृश्यन्ते पुष्पिता इव किंशुकाः ॥              | ७९   |
| बाहुभिश्च स             | कियूरेर् निकृत्तेश्च महारथैः ।                  |      |
| सुवर्णचित्रै:           | कवचैर् ध्वजैश्च विनिपातितैः ॥                   | 60   |
| योधैश्च निह             | तैस्तल पार्थवाणाभिषीडितै: ।                     |      |
| बलमासीत्                | समुद्धान्तं द्रोणार्जुनसमागमे ॥                 | 68   |
| विधून्वानौ              | तु तौ वीरौ धनुषी भारसाधने ।                     |      |
| प्राच्छा <b>द्</b> येता | ामन्योन्यं दिधक्षन्तौ वरेषुभिः ॥                | ८२   |
| <sup>3</sup> अन्तरिक्षे | तु शब्दोऽभूद् द्रोणं तत्र प्रशंसताम् ॥          | ८२॥  |
| _                       |                                                 |      |

<sup>1.</sup> क-ख-च-च-म-नौ रणे। 2. ख-घ-ङ-शिलाशितान्। 3. ख-घ-च-म-अथान्तरिक्षे नादोऽ। D-25

| ३८६ महाभारतम्                                           | [अ.           |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| दुष्करं कृतवान् द्रोणो यद्जुनमयोधयत्                    |               |
| प्रमाथिनं महावीयं दृढमुष्टिं दुरासदम् ।                 | । ८३॥         |
| जेतारं सर्व <sup>1</sup> सैन्यानां सर्वेषां च महारथ     | म् ॥ ८४       |
| अविभ्रमं च शिक्षां च लाघवं दूरपातन                      | म् ।          |
| पार्थस्य समरे दृष्ट्वा द्रोणस्यासीच विसार               | गः ॥ ८५       |
| तत् प्रवृत्तं चिरं घोरं तयोर्युद्धं महात्मन             | <b>i:</b> 1   |
| अवर्तत महारौद्रं छोकसंक्षोभकारकम्।                      | 6             |
| अथ गाण्डीवमुद्यम्य दिव्यं धनुरमर्षणम्                   | (1            |
| विचकर्ष रणे पार्थी बाहुभ्यां भरतर्षभ                    | ।। ८७         |
| तस्य बाणमयं वर्षे शलभानामिवाभवत्                        |               |
| न च बाणान्तरे तस्य वायुरशकोति सा                        | र्पेतुम् ॥ ८८ |
| अभीक्ष्णं सन्दृधानस्य बाणानुतसृजतस्तव                   | ní i          |
| दहशे नान्तरं किञ्चित् पार्थस्यापततोऽधि                  |               |
| युद्धे तु कृतशीवास्त्रे वर्तमाने <sup>2</sup> ऽतिदारुणे |               |
| शीघाच्छीघतरं पार्थश् शरानन्यानुदैरय                     |               |
| ततइशतसहस्राणि शराणां नतपवेणाम्                          |               |
| युगपत् प्रापतंस्तत् द्रोणस्य रथमन्तिकात                 | र् ॥          |
| 1. क-ख-म-देवातां। घ-भवातां।                             |               |

<sup>1.</sup> क-ख-म-देवानां। घ-भूतानां

<sup>2.</sup> ख-इ-च-म-सदारुणे

| ५२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                      | ३८७  |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| विकीर्यमाणे द्रोणे तु शरैर्गाण्डीवधन्वना ।                         |      |
| हाहाकारो महानासीत् सैन्यानां भरतर्षभ ॥                             | ९२   |
| पाण्डवस्य च शीघासं <sup>1</sup> देवाश्च समपूजयन् ।                 |      |
| गन्धर्वाप्सरसञ्चीव ये च तत्र समागताः॥                              | ९३   |
| द्रोणं युद्धार्णवे मग्नं हट्टा पुत्रः प्रतापवान् ।                 |      |
| ततो बृन्देन महता रथिनां रथयूथपः ॥                                  | ९४   |
| आचार्यपुत्रस्तु शरैः पाण्डवं प्रत्यवारयत् ॥                        | 6811 |
| अश्वत्थामा तु तत् कर्म हृदयेन महात्मनः ।                           | 2.0  |
| पूजयामास पार्थस्य कोपं चास्य तदाऽकरोत् ॥                           | 9411 |
| स मन्युवशमापन्नः पार्थमभ्यद्रवद्रणे ।                              |      |
| किरञ् छरसहस्राणि पर्जन्य इव दृष्टिमान् ॥                           | ९६॥  |
| <sup>2</sup> आवृत्य स महाबाहुर् यतो <sup>3</sup> द्रौणिस्ततो ययौ । |      |
| अन्तरं प्रददौ पार्थी द्रोणस्य व्यपसर्पितुम् ॥                      | ९७॥  |
| स तु लड्यान्तरस्तूर्णम् अपायाज्ञवनैईयैः ।                          |      |
| <sup>4</sup> भिन्नवर्मध्वजरथो निकृत्तः परमेषुभिः ॥                 | ९८॥  |

<sup>1.</sup> क-ल-प्र-स-मनवान् समपूज्यत्। 2. ल-प्र-स-आवर्यं स। 3. भ-द्रोणस्ततो हयान्। क-द्रौणि तमभ्ययात्। ख-ङ-द्रौणिसतो हयान्। 4. ड-च-म-छिन्न।

पराजिते 1परं द्रोणे द्रोणपुलस्समागतः।

सदण्ड इव रक्ताक्षः कृतान्तस्समरे स्थितः ॥

9911

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकार्याः संहितायां वैयासिक्यां विरादपर्वणि हिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ [अस्मिनध्याये ९९॥ श्रोकाः]

॥ त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन द्रौणिपराभवनम् ॥ १॥

वैशस्पायनः-

तं पार्थः प्रतिजिधाह वायुवेग<sup>2</sup> इवोद्धतः । शरजालेन महता वर्षमाण इवाम्बुदः ॥

तयोर्देवासुरसमस् सन्निपातो महानभूत् ।

किरतोइशरजालानि वृत्रवासवयोरिव ॥

न स्म सूर्यस्तदा भाति न च वाति समीरणः। शरगांढे कृते व्योन्नि छायाभूतमिवाभवत्।।

1. क-ख-घ-ड-च-म-रणे।

2. घ—इवोत्थितः। ख—मिवाचलः।

| ५३]                  | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                  | ३८९ |
|----------------------|--------------------------------------------|-----|
| महांश्चटचेट          | शिबदो योधयोर्युध्यमानयोः।                  |     |
| द्यतामिव             | वेणूनाम् आसीत् परमदारुणः ॥                 | 8   |
| हयांस्तस्यार्ड्      | नस्सङ्ख्ये कृतवानल्पतेजसः ।                |     |
| <sup>1</sup> ते राजन | प्रजाननित दिशं काञ्चन मोहिताः ॥            | ų   |
| ततो द्रौणिर्म        | हावीर्यः पार्थस्य विचरिष्यतः ।             |     |
| विवरं सूक्स          | माठोक्य ज्यां नुनोद क्षुरेण च ॥            | ६   |
| तदस्यापूजय           | न देवाः कर्म दृष्टाऽतिमानुषम् ।            |     |
| न शक्तोऽन्य          | ः पुमान् स्थातुम् ऋते द्रौणेधनञ्जयम् ॥     | હ   |
| ततो द्रौणिध          | न्रंष्यष्टौ <sup>2</sup> व्यतिकम्य नर्षभः। |     |
| पुनरभ्यहनत्          | पार्थं हृद्ये कङ्कपत्रिभिः ॥               | 6   |
| ततः पार्थी           | महाबाहुः प्रहसन् स्वनवत् तदा ।             |     |
| योजयामास             | च तदा मौद्यी गाण्डीवमोजसा ॥                | 9   |
| तं द्या ऋद           | मायान्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम् ।            |     |
| कुद्धस्समाह्वय       | ामास द्रौणिर्युद्धाय भारत ॥                | १०  |
| ततोऽर्धचन्द्रः       | माहृत्य तेन पार्थस्समाहतः ।                |     |
| . अ <b>-</b> ह इट    |                                            |     |

<sup>2.</sup> म—ब्यपक्रम्य नर्र्षभः। क—ब्यपक्रम्य परन्तपः। ख—ब्यपाक्रम्य। घं—उपाक्रम्य।

### महाभारतम्

| <sup>1</sup> वारणेनेव मत्तेन मत्तो वारणयूथपः ॥     | 88  |
|----------------------------------------------------|-----|
| ततः प्रवदृते युद्धं पृथिव्यामेकवीरयोः ।            |     |
| रणमध्ये द्वयोरेव सुमहद्रोमहर्षणम् ॥                | 23  |
| तौ वीरौ कुरवस्सर्वे दृदृञ्जविस्मयान्विताः ।        |     |
| युष्यमानौ महात्मानौ द्विरदाविव सङ्गतौ ॥            | १३  |
| तौ समाजन्रतुर्वीरौ परस्परममर्षिणौ ।                |     |
| शरैराशीविषाकारैर् ज्वलद्भिरिव पावकैः ॥             | 88  |
| अक्षयाविषुधी दिन्यौ पाण्डवस्य महात्मनः ।           | 7 - |
| तेन पार्थी रणे शूरस् तस्यौ गिरिरिवाचलः ॥           | १५  |
| अश्वत्थामः पुनर्बाणाः क्षिप्रमभ्यस्यतो रणे ।       |     |
| जग्मुः परिक्षयं शीष्ठम् अभूत् तेनाधिकोऽर्जुनः ॥    | १६  |
| इति श्रीमहाभारते शतसहिसकायां संहितायां वैयासिक्यां |     |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकायां संहितायां वैयासिक्य विराटपर्वणि विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि एकत्रिशोऽध्यायः॥ ३१ ॥ [अस्मिनध्याये १६ छोकाः]

<sup>1.</sup>ख-ड-चिब्छेद तस्य चापं च सूतं चाश्वान् रथस्य वै। विज्याध निशितिश्वापि शरैराशीविषोपमैः। सोऽन्यं रथं समास्थाय प्रस्ययाद्विधपुक्रवः॥ [अधिकः पाठः]

### विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

398

# ॥ चतुःपश्चाज्ञोऽध्यायः ॥

### अर्जुनेन युगपद् द्वोणादिभिः सह युद्धम् ॥ ९॥

### वैशस्पायनः-

| एतस्मिन्नन्तरे तत्र <sup>1</sup> महासन्त्रपराक्रमः । |
|------------------------------------------------------|
| <sup>2</sup> आजगाम महावीर्यः कृपइशस्त्रभृतां वरः ॥ १ |
| अर्जुनं प्रतियोद्धं वै युद्धकामी महारथः ॥ १॥         |
| अथ द्रौणे रथं त्यक्त्वा कृपस्य रथमुत्तमम्।           |
| आजगामार्जुनस्तूर्णं सूर्यवैश्वानरप्रभम् ॥ २॥         |
| तौ वीरौ सूर्यसङ्काशौ योत्स्यमानौ महारथौ ।            |
| वार्षिकाविव जीमूतौ व्यरोचेतां व्यवस्थितौ ॥ ३॥        |
| प्रगृह्य गाण्डिवं लोके विश्रुतं पुनरर्जुनः ।         |
| अभ्ययाद्भरतश्रेष्ठो विनिष्ठञ्शरमालया ॥ ४॥            |
| कृपश्च धनुरादाय तथैवार्जुनमभ्ययात् ॥ ५               |
| प्रगृह्य बलवचापं नाराचान् रक्तभोजनान् ।              |
| कुपश्चिश्चेष पार्थाय शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६              |
| जीमृत इव घर्मान्ते <sup>8</sup> शरवर्षममुख्यत ।      |

ख-घ-ङ-महावीर्थ ।

<sup>1.</sup> क—कृपदशस्त्रभृतां वरः। 2. क— आजगासेत्यर्थं नास्ति

<sup>3.</sup> क-ख-म-शरवर्षं विमुद्धति।

<sup>2.</sup> ख-घ-छ-म-अर्पयित्वा।

<sup>3.</sup> क-ख-घ-म-नादं ननाद। 4. क-ख-घ-म-रथान्।

| 48]             | विराटपर्वणि - गो                    | <b>प्रहण पर्व</b> |        | ३९३         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| चन्द्रकेतुस्स्  | केतुश्च चित्राश्चो मणिमां           | तदा ।             |        |             |
|                 | विकान्तो हेमवर्मा भय                |                   |        | १६          |
| सुरथोऽतिरध      | यक्षेव सुषेणोऽरिष्ट एव              | च ।               |        |             |
|                 | सानीकास् ते निपेतुर्गता             |                   |        | १७          |
| तान् निहत्य     | ततः पार्थी निमेषादिव                | भारत ।            |        |             |
|                 | समादाय त्रयोदश शिल                  |                   |        | १८          |
| अथास्य युग      | मिकेन चतुर्भिश्चतुरो हय             | ान <b>्</b> ।     |        |             |
|                 | ारस्सङ्ख्ये <sup>3</sup> शरेण कृपसा |                   |        | १९          |
| त्रिभिक्षिवेणुं | बलवान् द्वाभ्यामक्षं मा             | हाबल: ।           | . 14 1 |             |
| द्वादशेन तुः    | भहेन कृपस्य सद्गरं धनु              | : 11              |        | २०          |
| छिस्वा वज्र     | निकाशेन फल्गुनः प्रहस्              | ान्निव।           |        |             |
|                 | समः प्रत्यविष्यत् स्तनाः            |                   | •      | २१          |
| स छिन्नधन्व     | ।। विरथो हताश्वो हतस                | ाराथिः ॥          |        | २१॥         |
| अथ शक्ति        | परामृदय सूर्यवैश्वानरप्रभ           | ाम् ।             |        |             |
| चिक्षेप सहस     | ता कुद्धः पार्थायाद्भुतकर्म         | ोंगे ॥            |        | <b>२</b> २॥ |
| तामर्जुनस्तथ    | क्षिपां शक्तिं हेमपरिष्कृत          | ताम्।             |        |             |
| 1. क-सकेत       | वस्सहानीका। ख-म                     | नुकेतुश्च सहानी   | का।    |             |

ध-च-एष्टकेतुस्सहानीका।

2. क-ख-म-समादत्त।
3. क-ख-च-कृपस्य रथसारथेः।

भविविति पुनश्रोक्त्वा युद्धापगमनोद्यतः ॥ [अधिकः पाठः],

<sup>4.</sup> ख-ड--दम्तैर्दम्तन्छदं दङ्घा चुकोप हृदि दीर्घवत्।

| ५४] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                               | ३९५. |
|-------------------------------------------------------------|------|
| स्वस्रीयस्य महातेजा जमाह च धनुः पुनः ॥                      | 38.  |
| <sup>1</sup> एतस्मित्रन्तरे कुद्धो भीष्मो द्रोणमथात्रवीत् । |      |
| हृष्ट्वा कृपं फल्गुनेन पीडितं चोर्जितं च तम् ॥              | 32   |
| भीषाः                                                       |      |
| एकैकमस्मान् सङ्गामे पराजयति फल्गुनः ॥                       | ३२॥  |
| अहं द्रोणश्च कर्णश्च द्रौणिगौतम एव च ।                      |      |
| अन्ये च बहवइशूरा वयं जेष्याम वासविम् ॥                      | ३३॥  |
| वैशस्पायनः—                                                 |      |
| समागम्य तु ते सर्वे भीष्मद्रोणमुखा रथाः।                    |      |
| अर्जुनं सहिता यत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत ॥                  | 3811 |
| स सायकमयैजीछैस् सर्वतस्तान् महारथान्।                       |      |
| प्राच्छादय <sup>2</sup> च्छरौघैस्तु नीहार इव पर्वतान् ॥     | ३५॥  |
| नदद्भिश्च महानागैर् हेषमाणैश्च वाजिभिः।                     |      |
| भेरीशङ्क्षनिनादेश्च स शब्दस्तुमुळोऽभवत् ॥                   | ३६॥  |
| नराश्वकायान् निर्भिद्य छोहानि कवचानि च ।                    |      |
| पार्थस्य शरवर्षाणि न्यपतञ्ज्ञतशः क्षितौ ॥                   | ३७॥ः |
| त्वरमाणदशरानस्यन् पाण्डवस्तु प्रकाशते ।                     |      |
| मध्यन्दिनगतोऽचिंष्माञ् छरदीव दिवाकरः ॥                      | ३८॥  |
| अविषद्य शरान सर्वे पार्थचापच्युतान रणे।                     |      |
| उदक्तप्रयान्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥                | ३९॥ः |
| Addraga Isami zarat ztanmat II                              | 7.74 |

<sup>1.</sup> अ-क-घ-च-म-अर्धपञ्चकं न दृश्यते। 2. क-दमेयात्मा। ख-घ-च्छरोधैस्तान्। म-प्राच्छादयद्वथश्रेष्ठो नीहार।

| ३९६                    | महाभारत <b>म्</b>                      | [अ.  |
|------------------------|----------------------------------------|------|
| सादिनश्चाश्वपृष्टेभ्यो | <sup>1</sup> भूमेश्चापि पदातयः ॥       | ४०   |
| शरैस्तु ताड्यमाना      | नां कवचानां महात्मनाम् ।               |      |
| ताम्रराजतछोहानां       | <sup>2</sup> समपद्यन्त रा <b>शयः</b> ॥ | 88   |
| छन्नमायोधनं जज्ञे      | शरीरैर्गतचेतसाम् ।                     |      |
| श्रान्या गलितशस्त्र    | ाणां पततामश्वसादिनाम् ॥                | ४२   |
| शून्यान् कुर्वन् रथो   | पस्थान् मानवैरास्तृणोनमहीम् ॥          | ४२॥  |
| प्रनृत्यित्रव सङ्घार   | ो चापहस्तो धनञ्जयः ।                   |      |
| शिरांस्यपातयत् स       | ङ्कचे क्षत्रियाणां नर्षम ॥             | ४३॥  |
| श्रुत्वा गाण्डीवनिघे   | षि विष्फूर्जितमिवाशनेः ।               |      |
| बस्तानि सर्वसैन्या     | नि <sup>3</sup> व्यलीयन्ति स्म भागशः ॥ | 8811 |
| कुण्डलेष्णीषधारीषि     | गे जातरूपस्रजानि च ।                   |      |
| पतितानि स्भ दृश्य      | न्ते शिरांसि रणमूर्धनि ॥               | ४५॥  |
| विशिखोन्मथितैगहि       | तेर् बाहुभिश्च सकार्मुकैः।             |      |
| सहस्ताभरणे किछ         | त्रैः प्रच्छन्ना भाति मेदिनी ॥         | ४६॥  |
| शिरसां पात्यमाना       | नां समरे निशितैइशरैः।                  |      |
| अइमवृष्टिरिवाकाश       | ाद् अभवद्भरतर्षभ ॥                     | ४७॥  |
| 1 =-10-11-11           | हें = वित् ।                           |      |

क-ख-ब-म-भूमौ चापि।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ङ-म-प्रादुरासीन्महास्त्रनः। 3. क-ख-घ-म-ज्यवलोयन्त। 4. क-घ-म-श्रान्यैः। ख-श्रेव।

| 48]                        | विराटपर्वणि - गोग्र          | हणपर्व  | ३९७  |
|----------------------------|------------------------------|---------|------|
| दर्शियत्वा तथा             | ऽऽमानं रौद्रं रुद्रपराक      | मः ।    |      |
| जघान समरे                  | योघाञ् छतशोऽथ सह             | स्रशः ॥ | 8811 |
| तथाऽवरुद्धश्चा             | रण्ये दश वर्षाणि लीणि        | व।      |      |
| कोधामिमुत्सस               | र्जाजौ धार्तराष्ट्रेषु पाण्ड | वः ॥    | ४९॥  |
| <sup>1</sup> तस्य तद्दहतस् | तैन्यं दृष्ट्वा चास्य पराक्र | मम् ।   |      |
| सर्वे शान्तिपर             | ा योधा धार्तराष्ट्रस्य भ     | ारत ॥   | 4011 |
|                            | नागः प्रभिन्नष्षाष्टिहायः    |         |      |
| एवं सर्वानपामृ             | द्भाद् अर्जुनइशस्त्रतेजस     | τ 11    | 4811 |
|                            | तं सैन्यं त्रासयित्वा म      |         |      |
|                            | श्रेष्टः पर्यावर्तत भारत     |         | ५२॥  |
|                            | विचरतो निन्नतश्च रण          |         |      |
|                            | घोरा शोणितान्त्रतरङ्गि       | •       | ५३॥  |
|                            | म्बाधा सङ्गामे पार्थनि       |         |      |
|                            | गोरा मांसशोणितकर्दमा         |         | 4811 |
| °करवाळावपाट                | शिना चामरोष्णीषफेनिल<br>     | म् ॥    | ५५   |

<sup>1.</sup> घ तस्य तद्दहतस्तैन्यं समरे निश्चित्रशहाः। [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-पततस्तैन्यान्। (घ) ख-मारतं। ङ-पततां। म—च ततः। 3. म—इदमर्थं नास्ति।

<sup>4.</sup> क-ख-ब-म-प्रावर्तयन्नदीं घोरां शोणितान्सतरिकणीम् । 5. क-ख-ध-ड-म-करवालासि ।

| अश्वप्रीवामहावर्ता कबन्धजलमानुषा ।<br>काककङ्करता तीत्रा सारसक्रौद्धनादिता ॥                               | ५६   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| सिंहनादमहानादा शङ्ख <sup>1</sup> कम्बुकसङ्कला ।<br>वीरोत्तमाङ्गपद्माट्या शरचापमहानला ॥                    | فعرن |
| पदातिमत्स्यकळुषा गजशीषककच्छपा ।<br>गोमायुवृकसङ्कुष्टा मांसमज्जास्थिवाळुका ॥                               | 40   |
| प्रावर्तत नदी घोरा पिशाचगणसेविता ॥<br><sup>2</sup> अपाराम <sup>3</sup> निवारां च रक्तोदां सर्वतो वृताम् । | 4611 |
| अभीक्ष्णमकरोत् पार्थी नदीमुत्तमशोणिताम् ॥<br>तस्याददानस्य शरान् सन्धाय च विमुख्नतः ।                      | ५९॥  |
| विकर्षतस्त्र गाण्डीवं न किञ्चिद् दहरोऽन्तरम् ॥                                                            | ६०॥  |

इति श्रीमहाभारते शतसहिस्तिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि चतुःपञ्चाशोऽश्यायः ॥ ५४॥ ॥ ४७॥ गोब्रहणपर्वणि हार्तिशोऽश्यायः ॥ ३२॥ ( अस्मिन्नध्याये ६०॥ स्त्रोकाः ]

अधिकः पाठः

3. क-म-मनपारां च।

क-म—शङ्कसमाकुळाम्। ख—स्वनमहास्वनाम्। घ—सङ्घसमाकुळाम्।

<sup>2.</sup> ख—गजवर्धमहाद्वीपाम् अश्वदेहमहाशिकाम् । पदातिदेहसङ्घाटां रथाविक्रमहातरुम् ॥ केशशाद्वक्रसञ्ज्ञकां सुतरां भीतिदां नृणाम् । अगाधरकोदवहां यमसागरगामिनीम् ॥ दुस्तरां भीरुमर्थानां शूराणां सुतरां नृप । प्रावर्तयन्नदीमेषं भीषणां पाकशासनिः॥

# विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

300

## ॥ पञ्चपञ्चाज्ञोऽध्यायः ॥

रणाय भीष्मार्जुनयोः समागमे देवैस्तयोः प्रशंसनम् ॥ १ ॥

#### वैशस्पायनः-

| एवं विद्राव्य तत् सैन्यं पार्थी भीष्ममुपाद्रवत् ।            |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| त्रस्तेषु सर्वसैन्येषु कौरव्यस्य महात्मनः ॥                  | <br>8 |
| ैनरसिंहमुपायान्तं जिगीषन्तं परान् रणे ।                      |       |
| वृषसेनोऽभ्ययात् तूर्णं योद्धकामो धनझयम् ॥                    | २     |
| <sup>2</sup> तस्य पार्थस्तदा क्षिप्रं क्षुरधारेण कार्मुकम् । |       |
| न्यकुन्तद्भूधपत्रेण जाम्बृनद्परिष्कृतम् ॥                    | 3     |
| अथैनं पञ्चभिर्मूयः प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे ।                |       |
| स पार्थबाणाभिहतो रथात् प्रस्कन्द्य चाद्रवत् ॥                | 8     |

ख-ङ-बाणान् धनुषि सम्धाय चतुरः पाकशासिनः।
भीष्मं च प्राहिणोद्धीतस् तं द्वाभ्यामभ्यवादयत्।
तस्य कर्णान्तिकं गःवा द्वावन्तां च कौशलम्।
सोऽप्याशीरवदद्धीष्मः कान्तेयो जयतामिति।[अधिकः पाठः]

ख—वैकर्तनात्मजो वीरः सङ्घामे लोकविश्रुतः।
 शीर्यवीर्यादिभाः कर्णाद् बिम्बादिम्ब इवोद्धृतः॥
 आत्मना युःयतस्तस्य वृषसेनस्य पाण्डवः।
 सुदूर्ते तत्न तदृष्ट्वा इस्तलाधवपौरुषे।
 तुतोष च ततः पार्थो वृषसेनपराक्षमम्॥ [अर्थि

[अधिकः पाठः]

असाकं घार्तराष्ट्राणां शमकामो दिवानिशम् ॥[अधिकः पाठः]

| ५५] वि                                                | राटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                        | 808           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| वाहयचोदितस्तेन रथ<br><sup>1</sup> तं तथा चोदितं दृष्ट | ां भीष्मरथं प्रति ॥<br>। फल्गुनस्य रथोत्तमम् । | ११            |
| वायुनेव महामेयं स                                     | हसाऽभिसमीरितम् ॥                               | १२            |
| तं प्रत्ययाच गाङ्गेयो                                 | रथेनादित्यवर्चसा ॥                             | १२॥           |
| आयान्तमर्जुनं दृष्टा<br>प्रत्युज्जगाम युद्धार्थी      | भीष्मः परपुरञ्जयः ।<br>महर्षभमिवर्षभः ॥        | १३॥           |
|                                                       | दुराधर्षः पितामहः ।                            |               |
| हन्यमानेषु योधेषु ध                                   | ानञ्जयमुपाद्रवत् ॥                             | 8811          |
| प्रगृह्य कार्मुकश्रेष्ठं <sup>8</sup> ज               |                                                |               |
| शरानादाय तीक्णाप्र                                    | ान् मर्भ <sup>4</sup> देशप्रमाथिनः ॥           | १५॥           |
| पाण्डुरेणातपत्रेण धि                                  | यमाणेन मूर्धनि ।                               |               |
| ग्रुग्रुभे स नरव्याघ्रो                               | गिरिस्सूर्योत्तरो यथा।।                        | ् १६॥         |
| प्राध्माप्य शहूं गाङ्गे                               | यो धार्तराष्ट्रान् प्रहर्षयन् ।                |               |
|                                                       | भत्सुं <sup>5</sup> समयोधयत् ॥                 | १७॥           |
| समवेक्य तमायान्तं                                     | कौन्तेयः परवीरहा।                              |               |
| 1. क -तमायान्तं रथं<br>2. ड-म-गुप्तये स्वेषां         | । ख—अध तश्चोदितं।<br>। अ-च—गुप्तयैस्तेषां।     | घ-छ-म-तं रथं! |

<sup>3.</sup> क-ख-ध-म-जातरूप।
4. क-ख-ङ-देह। ध5. क-ध-म-समवारयत्।
D-26

| ४०२                    | महाभारतम्                         | [अ.    |
|------------------------|-----------------------------------|--------|
| देवदत्तं महाशङ्खं      | प्रदःमौ युधि वीर्यवान् ॥          | ्र १८॥ |
| तौ शङ्खनादावत्य        | र्थं भीष्मपाण्डवयोस्तदा ।         |        |
| नाद्यामासतु¹स्त        | त्र खंच भूमिं च सर्वतः ॥          | १९॥    |
| प्रत्यगृह्वादमेयातम    | । प्रियातिथिमिवागतम् ।            |        |
| अन्तरिक्षे अजलप        | न्ति सर्वे देवास्सवासवाः॥         | २०॥    |
| देवा:—                 |                                   |        |
| यदर्जुनः कुरून्        | सर्वान् प्राक्टन्तच्छस्त्रतेजसा । |        |
| कुरश्रेष्ठाविमौ वी     | रौ रणे भीष्मधनञ्जयौ ॥             | २१॥    |
| सर्वाखकुशलौ लो         | कि एतावतिस्थावुभौ ।               |        |
|                        | विश्रुतौ स्वपराक्रमैः ॥           | २२॥    |
| उभौ परमसंरब्ध          | ावुभौ दीप्तधनुर्घरौ ॥             | २३     |
| समागतौ नर्द्या         | घौ व्याघाविव तरस्विनौ ।           |        |
| उमौ सदशकर्माण          | गौ सूर्यस्याग्नेश्च भारत ॥        | २४     |
| वासुदेवस्य सहशे        | ौ कार्तवीर्यसमावुमौ ।             |        |
| उमौ विश्रुतकर्माण      | गावुभौ रूरौ महाबछौ ॥              | २५     |
| सर्वास्त्रविदुषां श्रे | ष्ठौ सर्वशस्त्रमृतां वरौ ॥        | २५॥    |
| अमेरिन्द्रस्य सोम      | स्य यमस्य धनदस्य च ।              |        |
| 1. ਕ-ਸ਼-ਲ-ਚਾ           | व रवं च भग्नि च सर्वद्याः।        |        |

<sup>1.</sup> क-घ-इ-- हाँ च खं च भूमि च सर्वशः। म-व्योम खं च भूमि च सर्वशः।

| ५५] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                   | ४०३  |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| अनयोस्सदृशं वीर्यं मित्रस्य वरणस्य च ॥                          | २६॥  |
| को वा कुन्तीसुतं युद्धे द्वैरथेनोपयास्यति ।                     |      |
| ऋते शान्तनवादन्यः क्षवियो मुवि विद्यते ॥                        | २७॥  |
| वैशम्पायनः—<br>इति सम्पूजयामासुर् भीष्मं दृष्ट्वाऽर्जुनं गतम् । |      |
| रणे सम्प्रहरिष्यन्तं दृष्ट्वा देवास्सवासवाः ॥                   | 2611 |
| अथ बहुविधशङ्खतूर्यघोषेर्                                        |      |
| विविधरवैस्सह सिंहनाद्मिश्रैः।                                   |      |
| कुरुवृषभमपूजयत् कुरूणां                                         |      |
| बलमगराधिपसैन्यसप्रभं तत्*।।                                     | २९॥  |
| ततो भीष्म <sup>1</sup> इशान्तनवो वीर्यवान सायकान बहून ।         |      |
| समर्पयन्महावेगाच् श्वसतः पन्नगानिव ॥                            | 3011 |
| ते ध्वजं पाण्डुपुत्रस्य समासाद्य पतित्रणः।                      |      |
| ज्वलन्तं कपिमाजप्नुर् ध्वजाग्रनिलयांश्च तान् ॥                  | 3811 |
| सार्थि च ह्यांश्चास्य विन्याध <sup>2</sup> निशितैश्शरैः ।       |      |
| उरस्यताड्यत् पार्थं तिभिरेवायसैइशरैः ॥                          | ३२॥  |
| तदाऽर्जुनइशरैस्तीक्ष्णेर् विद्धा कुरुपितामहम् ।                 |      |
| <sup>3</sup> ध्वजं च सारथिं चापि विन्याध दशभिइशरैः ॥            | 3311 |

<sup>\*</sup> सर्वेषु कोशेषु अतैवाध्यायसमाप्तिर्दश्यते।

1. क-ख-घ-च-म—श्शरानष्टो व्वजे पार्थस्य वीर्यवान्।

2. क-घ-च-दशिक्ष।

3. अ-इदमर्ध नास्ति।

<sup>2.</sup> क-घ-म-व्यराजनत । ख-व्यशीर्यन्त ।

<sup>3.</sup> क-ख-समुख्यिताम्। इ-म-समुद्यताम्।

<sup>4.</sup> क-ख-ब-सन्न्यवारयत्। म-सन्निवारयत्।

| 7                          | 2 6 22 2                              |           |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ५५]                        | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व             | ४०५       |
| ततः प्रासुजदु              | ुमाणि <b>श</b> रजालानि पाण्डवः ।      |           |
| तावन्ति शर                 | जालानि भीष्मः पार्थाय प्राहिणोत् ॥    | ४२॥       |
| सार्थ                      | ससूतं सरथं च पार्थं                   |           |
|                            | समाचिनोद्भारत वत्सदन्तैः।             |           |
| प्रच्छ                     | गद्यामास दिशश्च सर्वा                 |           |
| ;                          | नमश्च बाणैस्तपनीयपुङ्कैः ॥            | 8311      |
| ततो देवर्षिग               | न्धर्वास् साधुसाध्वित्यपूजयन् ।       |           |
| दुष्करं कुरुते             | भीष्मो यदर्जुनम <sup>1</sup> योधयत् ॥ | 8811      |
| बलवानर्जुनो                | दक्षः क्षित्रकारी च पाण्डवः ॥         | ४५        |
| कोऽन्यस्सम                 | र्थः पार्थस्य वेगं धारियतुं रणे ॥     | 8411      |
| ऋते शान्तन                 | वाद्भीष्मात् कृष्णाद्वा देवकीसुतात् । |           |
| आचार्यवरमु                 | ख्याद्वा भारद्वाजान्महाबलात् ॥        | ४६॥       |
| अह्वैरस्नाणि               | संवार्य कीडन्तौ पुरुषोत्तमौ ।         |           |
| चक्षूंषि सर्वः             | यूतानां मोहयन्तौ महाबलौ ॥             | ४७॥       |
| प्राजापत्यं <sup>2</sup> - | व दैवेन्द्रम् आग्नेयं च सुदारुणम्।    |           |
| कौबेरं वार                 | गं चैव याम्यं वायव्यमेव च ॥           | 8611      |
| प्रयुखानौ म                | हात्मानी समरे तौ विरेजतुः ॥           | 89        |
| विस्मितान्यः               | थ भूतानि तौ दृष्ट्वा संयुगे तथा।      |           |
| 1. घ-म-वा                  | रयत्। 2. क-ख-च-छ-म-तथैवै              | म्ब्रम् । |

| मध्यन्दिनगतं सूर्यं प्रतपन्तमिवाम्बरे ।                |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| न ज्ञकुवन्ति सैन्यानि पाण्डवं प्रतिवीक्षितुम् ॥        | ६६ |
| उभौ विश्रुतकर्माणावुभौ वीरौ महीक्षिताम् ।              |    |
| जमी सदशकर्माणावुभौ युधि दुरासदौ ॥                      | ६७ |
| वैश्वम्पायनः—                                          | F  |
| <sup>1</sup> इत्युक्तो देवराजस्तु पार्थभीष्मसमागमम् ।  |    |
| पूजयामास दिव्येन पुष्पवर्षेण भारत ॥                    | ६८ |
| <sup>2</sup> ततो भीष्मइशान्तनवो वामपार्श्वे समर्पयत् । |    |
|                                                        |    |

1. अ-ध-ङ-च-इत्युक्त्वा।

2. ख-छ-अश्वत्थामा ततोऽभ्येख द्भतः कर्णमभाषत ।

#### अश्वत्थामा

अहमेको हिनिष्यामि समेतान् सर्वपाण्डवान्। इति कर्ण समक्षं नस् सभामध्ये त्वयोदितम्॥ न तु तत्कृतमेकसमाद् भीतो धाविस स्तृतज॥ वैचित्र्यवीर्यजास्सर्वे त्वामाश्रिस्य पृथासुतान्। जेतुमिष्छिन्ति सङ्घामे भवान् युश्यस्य फल्गुनम्॥

#### वैशस्पायनः-

अश्वत्थामोदितं वाक्यं शुत्वा दुर्योधनस्तदा ।
प्रत्युवाच रुषा द्वौणिं कर्णप्रियचिकीर्षया ॥
मा मानभङ्गं विभेन्द्र कुरु विश्रुतकर्मणः ।
मानभङ्गं ता बलहानिभैविष्यति ॥
शूरा वदन्ति सङ्गामे वाचा कर्माणि कुर्वते ।
पराक्रमन्ति सङ्गामे स्वस्ववीर्यानुसारतः ॥
तस्मात् तं नाहित भवान् गहितुं शूरसम्मतम् ।
राज्ञैवसुक्तस्स द्वौणिर् गतरोषोऽभवत् तदा ॥ [अधिकः पाठः]

विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व 44] 808 अस्यतः प्रतिसन्धाय विवरं सञ्चसाचिनः ॥ ६९ ततः प्रसद्य बीभत्सः पृथुधारेण कार्मुकम् । न्यकुन्तद्रध्रपत्रेण भीष्मस्यामिततेजसः ॥ 100 अथैतं दशिभः पश्चात् प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे । यतमानं पराकान्तं कुन्तीपुत्तो धनञ्जयः ॥ 50 स पीडितो महाबाहुर् गृहीत्वा रथकूबरम् । गाङ्गेयो युधि दुर्धर्षम् तस्यौ दीर्घामिवातुरः ॥ 50 तं विसंज्ञमपोवाह संयन्ता रथवाजिनाम् । <sup>1</sup>डपदेशमनुरमृत्य रक्षमाणो महारथम् ॥ 60

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि पञ्जपञ्जाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणैपर्वेणि तयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ अस्मिन्नध्याये ७३ इलोकाः व

<sup>1.</sup> ख-ड-पराक्षमे च शौर्यं च वीर्यं सन्ते बले रणे।
राखास्तेषु च सर्वेषु लाघवे दूरपातने॥
यस नास्ति समी लोके पितृदत्तवरश्च यः।
जितश्रमो जितारातिर् निस्तन्द्वः खेदवर्जितः॥
यस्खेच्छामरणो जातः पितृशुश्रूषणे रतः।
दुर्योधनिहतार्थाय युद्धा पार्थेन संयुगे॥
पृथासुतहितार्थाय पराजित इवाभवत्। [अधिकः पाठः]

# ॥ षट्पञ्चाज्ञोऽध्यायः ॥

अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गण्छन्तमर्जुनमुहिश्य अर्जुनो भयादप-यातीति कर्णस्य शङ्का ॥ १ ॥ द्रोणेन तच्छङ्कावारणम् ॥ २ ॥

# वैशम्पायनः— \*गास्ता विजित्य सङ्ग्रामे कुरूणां मिषतां वने । ततो युद्धमनाः पार्थः प्रायात् पञ्च रथान् प्रति ॥ आददानश्च नाराचान् विमृशान्निषुधी अपि । संस्पृशानश्च गाण्डीवं भूयः कर्णं समभ्ययात् ॥

#### अश्वत्थामा-

\*कर्ण <sup>1</sup>यत् त्वं सभामध्ये बहुबद्धं विकत्थसे । न मे युधि समोऽस्तीति तिददं प्रत्युपस्थितम् ॥ एषोऽन्तक इव कुद्धस् सर्वभूतावमर्दनः । अदूरात् प्रत्युपस्थाय <sup>2</sup>दृइयते केसरी यथा ॥

कृतीयचतुर्थस्कोको पञ्चाशाध्याये द्वितीयतृतीयस्कोकरूपेण स्तः
 अस पुनरुक्तावेव वर्तेते-

<sup>\*</sup> अस्मिन्नभ्याये १९॥ स्ठोकपयैन्तग्रन्थः पुनस्कतः। अतएवासङ्गतोऽ-नावश्यकरचेति प्रतिभाति । तथाऽपि सर्वासु मातृकासु पाठ उपलभ्यत इस्यसाभिर्यथामानृकं सुद्धितः।

<sup>1.</sup> क-ख-व-म-यत् सभासध्ये बहुबद्धं प्रभावसे।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ङ-म-जुम्मते।

#### 1क्णं:-

\*नाहं बिभोमि बीभत्सोः कृष्णाद्वा देवकीसुतात् ।

पाण्डवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः क्षत्रधर्ममनुत्रतः ॥

4.

सत्वाधिकानां पुंसां तु धनुर्वेदोपजीविनाम् ।

द्शेनाजायते सत्वं खरश्च न विषीद्ति ॥

દ

पश्यत्वाचार्यपुत्रो माम् अर्जुनेन रणे सह ।

युध्यमानं सुसंयत्तं देवं तु दुरतिक्रमम् ॥

**9**.

#### 2वैशस्पायनः-

तं समन्ताद्रथाः पञ्च परिवार्य धनञ्जयम् ।
त इषून् सम्यगस्यन्तो <sup>3</sup>सुमूर्षन्तोऽपि जीवितम् ॥ ८
\*ते लाभमिव मन्वानाः क्षिप्रमार्छन् धनञ्जयम् ।
शरौधान् सम्यगस्यन्तो जीमृता इव <sup>4</sup>वार्षिकाः ॥ ९

1. ख—न पछायस्व शूर्श्वेत् स्थित्वा युष्यस्व फल्गुनम् । [अधिकः पाठः]

 पञ्चमपष्टसप्तमस्रोकाः पञ्चाक्षाच्याये सप्तमाष्टमनवमस्रोकरूपेण वर्तन्ते-

#### 2. ख-अश्वत्थामा -

को दोषः कर्ण शूराणा वाचा साकं हि पौरूवम्। विद्यते यदि तहाके गुणोत्तरमिहोस्यते ॥ युष्यस्य त्वमभीः पार्थं प्रपळायस्य मा रणात्। उक्तं वचस्सरन् कर्णं नाहमित्यादि संयुगे ॥ [अधिकः पाठः]

3. क-ख-घ-म-मुमुक्षन्तोऽपि जीवितान्।

\* ९-१०-११ १२ १३ श्वीकाः पञ्चाज्ञाध्याये २०-२१-२२ २३ २४ श्वीक रूपेण वर्तन्ते-

<sup>1.</sup> ङ-प्राद्भवन् । क-अदूरात् । ख-घ-आद्भवन् । म-अदूरात् प्रत्युपस्थाय । 2. क-घ-भागशः।

<sup>\*</sup> १५ स्टोकः चतुःपञ्चाशाध्याये ५१॥ स्टोकरूपेण वर्तते-

| ५६] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                           | ४१३: |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| सार्थि समुरे शूरम् अभ्यभाषत वर्थिवान् ॥<br>अर्जुनः—                     | १ ७. |
| सन्नियम्य हयानेतान् मन्दं वाह्य सारथे।                                  |      |
| आचार्यपुत्रं समरे योधयिष्यामि मानिनम् ॥                                 | १८   |
| <sup>1</sup> पुरा ह्येष मया युक्तस् सार्थीभवति पृष्ठतः ॥<br>वैशम्पायनः— | 8611 |
| <sup>2</sup> एवमुक्तोऽर्जुनेनासावश्वत्थामरथं प्रति ।                    |      |
| विराटपुत्रो जवनान् भृज्ञमश्वानचोद्यत् ॥<br>कर्णः—                       | १९॥  |
| एषोऽपयाति बीभत्सुर् व्यथितो गाडवेदनः ।                                  |      |
| तं तु तत्रैव <sup>3</sup> योत्स्यामि नायं मुच्येत जीवितात् ॥<br>द्रोणः— | २०॥  |
| भयान्नेवेष निर्याति महात्मा पाकशासनिः ।                                 |      |
| नैवं भीतो निवर्तेत न पुनर्गाढवेदनः ॥                                    | 2811 |
| यद्येनमभिसङ्कुद्धं पुनरेवाभियास्यसि ।                                   |      |
| बहून्यस्त्राणि जानीते न पुनर्मोक्ष्यते भवान् ॥                          | २२॥  |
| 1 - mar day - 2 man, market property                                    |      |

<sup>1.</sup> म—पुरा होष न मे शब्दः साथीभवति पृष्ठतः। क—पुरा साथीभवश्येषामयं शब्दोऽस तिष्ठताम्। घ—पुरा एष न मे शक्तः साम्रा भवति पृष्ठतः । [इति पाठान्तरम् ]

<sup>2.</sup> क-अर्जुनेनेवसुक्तस्तु वैराटिरपराजितः। चोदयामास तानश्वान् अश्वत्थामुरथं प्रति॥ [इति पाठान्तरम्॥]

<sup>3.</sup> क-याखामो। ख-ध-म-याखामि।

<sup>4.</sup> क-घ-म-नेषो भयेन निर्यातो। ख-भयेन नेष निर्याति। इ-भयाश चैव निर्याति।

दिष्टचा दुर्योधनो मुक्तो <sup>1</sup>गावस्सर्वाः पळायिताः । <sup>2</sup>मुक्तो दिष्टचा च सङ्गामे किं रणेन करिष्यसि ॥ २३॥ क्रोशमात्रमतिक्रम्य बलमन्वानयामहे । अन्वागतबलाः पार्थं पुनरेवाभियास्यथ ॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि चतुस्तिशोऽध्यायः ॥ ३४॥

[अस्मिन्नध्याये २४॥ स्त्रोकाः]

# ।। सप्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसकाशे रथप्रापणप्रेरणापूर्वकं तदाप्याय-्नाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ॥ १ ॥ तदा दुइशासनादिपराभवनपूर्वकं भीष्माः दिभिः सहायोधनम् ॥ २॥

## वैशस्पायनः-कर्णं पराजितं दृष्ट्वा पार्थो वैराटिमब्रवीत् ॥ n अर्जुन:-एतं मां प्रापयेदानीं रथवृन्दं प्रहारिणाम् ॥ यत्र शान्तनवो भीष्मस् सर्वेषां नः पितामहः । सुयुद्धं काङ्क्षमाणो वै रथे तिष्ठति दंशितः ॥

<sup>1.</sup> अ-ख-ब-ङ-म-हिष्टचा गावः।

<sup>2.</sup> क-मुक्तास्त्वसाञ्च। अ-घ-ड-म-मुक्तमृष्टिषु।

| ५७] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                        | ४१५        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| तालो वै काञ्चनो यत्र वजवैद्धर्यभूषितः ।                              |            |
| अतीव समरे भाति मातरिश्वप्रकम्पितः ॥                                  | <b>, 3</b> |
| दारुणं प्रहरिष्यामि रथवृन्दानि धन्विनाम् ।                           |            |
| आदास्याम्यहमेतेषां धनुज्यावेष्टनानि च ॥                              | 8          |
| अस्यन्तं दिव्यमस्त्राणि चित्रमुत्तर पश्यसि ॥                         | 811        |
| शतहदां जूम्भमाणां मेघस्थां प्राष्ट्रषीय च ।                          |            |
| <sup>1</sup> सुवर्णपृष्ठं गाण्डीवं पदयन्तु कुरवो <sup>2</sup> युधि ॥ | 411        |
| दक्षिणेनाथ वामेन <sup>3</sup> कतरेण स्विदस्यति ।                     |            |
| इति मां शत्रवस्सर्वे न विज्ञास्यन्ति सारथे ॥                         | ६॥         |
| अस्रोदकां शरावर्तौ नागनकां रथहदाम् ।                                 |            |
| नदीं प्रस्कन्दियामि परठोकापहारिणीम् ॥                                | ७॥         |
| पाणिपा <b>दशिरः</b> पृष्ठबाहु <b>राङ्क्व<sup>⁴</sup>वराकु</b> ळम् ।  |            |
| वनं कुरूणां छेत्स्यामि भहैस्सन्नतपर्वभिः ॥                           | द॥         |
| तूणीश्चयास्युपुङ्कामा निशिता दुन्दुभिस्वनाः ।                        |            |
| मया प्रमुक्तास्सङ्ग्रामे कुरून् <sup>5</sup> धक्ष्यन्ति सायकाः ॥     | ९॥         |
| ध्वजवृक्षं शरतृणं नागाश्वश्वापदाकुलम् ।                              |            |
| रथसिंहगणैर्युक्तं धनुर्वक्षिसमाञ्चलम् ॥                              | 8011       |

<sup>1.</sup> ङ—इतः सार्धस्त्रोको नास्ति। 2. ख-घ-च-म-मम 3. च-म-कतमेन। क-ख-घ-कथमेष।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-ड-च-म-चराचरम्। 5. क-ख-घ-ङ-द्रक्ष्यन्ति।

| ४१६                  | महाभारतम्                                | [अ.                                   |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| वनमादीपयिष्यामि      | कुरूणामस्रतेजसा ॥                        | ११                                    |
| जयतो भारती सेन       | ाम् एकस्य मम संयुगे ।                    |                                       |
| शतं मार्गा भविष्य    | न्ति पावकस्येव कानने ॥                   | १२                                    |
| मया चक्रमिवाविद्व    | सैन्यं द्रक्ष्यसि केवलम् ॥               | १२॥                                   |
| तानहं रथनीडेभ्यः     | परलोकाय शात्रवान् ।                      |                                       |
| एकः प्रद्रावयिष्यारि | ने चक्रपाणिरिवासुरान् ॥                  | १३॥                                   |
| असम्भ्रान्तो रथे (   | तेष्ठन् समेषु विषमेषु च ।                |                                       |
| मार्गमादृख तिष्ठन्त  | म् अपि भेत्स्यामि पर्वतम् ॥              | 8811                                  |
| अहमिन्द्रस्य सङ्गाम  | द्विषतो बळदर्पितान् ।                    |                                       |
| मातिलं सारिथं कुर    | वा निवातकवचान् रणे ॥                     | १५॥                                   |
| हतवान् सर्वतस्सर्वा  | न् धावतो युध्यतस्तदा ॥                   | ₹ €                                   |
| निवातकवचार् हत्व     | । गाण्डीवाह्यस्सहस्रशः।                  |                                       |
| परं पारे समुद्रस्य । | हेरण्यपुरमारुजम् ॥                       | १७                                    |
| हत्वा षष्टिसहस्राणि  | रथानामुप्रधान्वनाम् ।                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| पाँछोमान् कालकेयां   | श्च <sup>1</sup> सङ्गामे भृज्ञदारुणान् ॥ | १८                                    |
| असुरानहनं रौद्रान्   | रौद्रेणाक्षेण सारथे ॥                    | १८॥                                   |
| अहमिन्द्रादृढां मुधि | ब्रह्मणः क्षिप्रहस्तताम् ।               | m e jet o tell<br>G                   |
| प्रगाढनिपुणं चित्रम् | अतिविद्धं प्रजापतेः ।।                   | १९॥                                   |
| 1                    | Δ.                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-समरे।

| ५७]                         | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व               | 880  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------|
| रौद्रं रुद्रादहं            | वेद्यि वारुणं वरुणाद्पि ।               |      |
| <sup>1</sup> सौर्यं सूर्याद | हं वेद्यि याम्यं दण्डधरादपि ॥           | २०॥  |
| असमाप्नेयम                  | प्रेश्च वायव्यं मातरिश्वनः ।            |      |
| अन्येदेवैरहं !              | गप्तः को मां विषहते पुमान् ॥            | २१॥  |
| अद्य गाण्डीव                | निर्मुक्तैश् शरौवै रोमहर्षणैः।          | ,    |
| कुरूणां पातां               | येष्यामि रथबृन्दानि धन्विनाम् ॥         | २२॥  |
| वैश∓पाय                     |                                         |      |
|                             | स्तेन वैराटिस्सव्यसाचिना ।              | :    |
| व्यगाहत रथ                  | ।।नीकं भीमं भीष्मस्य वाजिभिः ॥          | २३॥  |
| रिथिसिंहमना                 | घृष्यं जिगीषन्तं परान् रणे ।            |      |
| अभ्यधावत्                   | तदैवोग्रो ज्यां विकर्षन् धनञ्जयः ॥      | 2811 |
| दुश्शासनोऽभ                 | ययात् तूर्णम् अर्जुनं भरतर्षभ ॥         | २५   |
| अन्येऽपि चि                 | त्राभरणा युवानो मृष्टकुण्डलाः ।         |      |
| <sup>2</sup> अभ्ययुर्भीम    | वन्वानो मीवीं पर्यस्य बाहुभिः ॥         | २६   |
| दुइशासनो वि                 | वेकर्णश्च वृषसेनो विविंशतिः।            |      |
| अभीता भीम                   | धन्वानं <sup>8</sup> गाण्डीविनमवारयन् ॥ | २७   |
| तस्य दुइशास                 | ानष्पष्टिं वामपार्श्वे समर्पयत् ।       |      |
|                             |                                         |      |

<sup>1.</sup> म—इदमधं नास्ति।
2. क-ख—अगच्छन्। म—अम्याच्छेन्।
3. क-ख-घ-ड-च-म—पाण्डवं पर्यवास्यन्।
D—27

| ४१८                               | महा <b>भार</b> तम्                    | [अ. |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----|
| अस्यतः प्रतिसन्धाय इ              | हुन्तीपुत्रस्य धीमतः ॥                | २८  |
| पुनश्चैव स भल्लेन विद्व           | त वैराटिमुत्तरम्।                     |     |
| द्वितीयेनार्जुनं वीरं प्रत        | विध्यत् स्तनान्तरे ॥                  | २९  |
| <sup>1</sup> तस्य जिष्णुरदाष्ट्रस | धुरधारेण कार्मुकम् ।                  |     |
| प्राक्टनतद्भृधपत्रेण जातः         | ह्रपपरिष्कृतम् ॥                      | ३०  |
| अथैनं पञ्चभिर्वाणैः प्र           | त्यविध्यत् स्तनान्तरे ।               |     |
| सोऽपयातो रथोपस्थात                | र् पार्थवाणाभिपीडितः <b>।।</b>        | ३१  |
| <sup>2</sup> सर्वा दिशश्चाभ्यपतद् | बीभत्सुरपराजितः ॥                     | ३१॥ |
| तं विकर्णइशरैस्तीक्णैर्           | ्गृध्रपत्रै <sup>3</sup> दिशलीमुखैः । |     |
| विव्याध परवीरव्रम् उ              | ार्जुनं धृतराष्ट्रजः ॥                | ३२॥ |
| ततस्तमपि कौन्तेयशः                | गरेण नतपर्वणा।                        |     |
| ललाटेऽभ्यह्नद्राढं स              | विद्धः प्राद्रवद्भयात् ॥              | ३३॥ |
| ततः पार्थमुपाष्ट्रस दुस्          | तहस्तविविश्वतिः।                      |     |
| अवाकिरच्छरैस्तीक्णैः              | परीप्सन् भ्रातरं रणे ॥                | ३४॥ |
| तातुभौ गृध्रपत्नाभ्यां वि         | नेशिताभ्यां धनञ्जयः।                  |     |
| विव्याध युगपद्मप्रस्              |                                       | ३५॥ |
| तौ हताश्चौ प्रविद्धाङ्गौ          | धृतराष्ट्रात्मजावुमौ ।                |     |
| 1                                 |                                       |     |

<sup>1.</sup> च-इतः सार्वेष्ठोको नास्ति। 2. अ-च-इदमर्थं नास्ति। <sup>3</sup>. क-घ-म-शिकाशितैः।

| ५७] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                          |   | ४१९ |
|--------------------------------------------------------|---|-----|
| अभिपत्य रथैरन्यैर् अपनीतौ पदानुगै: ॥                   |   | ३६॥ |
| व्यद्रावयदशेषांश्च धृतराष्ट्रात्मजांस्तदा ।            |   |     |
| विद्राव्य च रणे पार्थी रणभूमिं व्यराजयत् ॥             |   | ३७॥ |
| <sup>1</sup> किरीटमाली कौन्तेयो लब्धलक्षः प्रतापवान् । |   | ,   |
| पातयन्तुत्तमाङ्गानि बाहूंश्च परिघोपमान् ॥              |   | ३८॥ |
| <sup>2</sup> अशेरत महावीराश् शतशो रुक्ममालिनः ॥        |   | ३९  |
| <sup>3</sup> कमल <b>दिनकरेन्दु</b> सन्निभैस्           |   |     |
| सितदशनैस्सुमुखाक्षिनासिकैः।                            |   |     |
| रुचिरमकुटकुण्डलैमेही                                   |   |     |
| पुरुषशिरोभिरुपास्तृता वभौ ॥                            |   | 80  |
| सुनसं चारदीप्राक्षं क्रुप्तरमश्रु खळङ्कृतम् ।          | • |     |
| अदृइयत शिरिइछन्नम् अनेकं हेमकुण्डलम् ॥                 |   | 88  |

आकाशे समदश्यन्त हंसानामिव पङ्क्यः ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> अ-च-इदमध नास्ति।

<sup>2.</sup> क—सर्वा दिशश्रानुदिशः कीन्तेयस्याभितोरथम्। [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> क—यावन्त इव पार्थस्य निरमितं चिकीर्षवः।
ययुः पुङ्काग्रसंसक्ताः फल्गुनस्य पतिकाः॥
इतः परं "कमलदिनकरे"ति श्कोको वर्तते।
अर्जुनस्य शरासीक्षणा गाण्डीवात् तस्य निरस्ताः।

<sup>1.</sup> क-म-क्षिपतो छघु चित्रं च सव्यं दक्षिणमस्यतः।
पार्थस्य विशिखा जग्मुश् शतशोऽथ सहस्रशः॥
प्रथमं तूत्तमाङ्गानि सोत्सेधानि धनुष्मताम्।
प्राहिणोत् विशतं योधान् कुरूणामातताथिनाम्।
पातयन् रथनीडेभ्यः क्षित्रयान् क्षित्रयर्थभः।
प्रगाढधन्वा कोन्तेयो छब्धछक्षः प्रतापवान्॥

<sup>2.</sup> क-तं प्रकीर्ण। ख-च-म-ततः कीर्ण। घ-ङ-ततः कर्ण।

<sup>3.</sup> क—ततः कृपश्च कर्णश्च द्वोणो द्वौणिश्च संयुगे। [अधिकः पाठः]

<sup>4.</sup> क-महारथं महेष्वासाः। घ-म-ते महास्त्रैभेहेष्वासाः।

<sup>5.</sup> क-ज-ब-ख-म-महामेषा द्वाचलम्।

| 40]                          | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व          | ४२१     |
|------------------------------|------------------------------------|---------|
| इपुभिबहुभिस्तूर्णं           | निशितैर्छीम <sup>1</sup> वापिभि: । |         |
| अदूरात् प्रत्यवस्य           | ाय पाण्डवं समयोधयन् ॥              | ४७॥     |
| <sup>2</sup> तत: प्रहस्य बीभ | ात्सुस् तमैन्द्रं पञ्चवार्षिकम्।   |         |
| अखमादित्यसङ्काः              | र्ग गाण्डीवे समयोजयत् ॥            | 8611    |
| नाक्षाणां न च च              | काणां न रथानां न वाजिनाम् ।        |         |
| अङ्गुलाद्वयङ्गुलाद           | पि विवृतं प्रत्यहरूयत ॥            | ४९॥     |
|                              | देखो वृणुते सर्वतो दिशम्।          | + 1 · * |
| एवं किरीटिना मु              | कं सर्वे प्राच्छादयज्ञगत् ॥        | 4011    |
| यथा बलाहके वि                | द्युत् पावको वा शिलोचये ।          |         |
| तथा गाण्डीवमभ                | वच् चक्रायुधमिवाततम् ॥             | 4811    |

<sup>1.</sup> स-वाहिभिः। क-ध-क-वाजिभिः।

यथा रिमिभरादिखो-

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-म-नोत्तरस्य च गासाणां चक्रयोर्न च वाजिनाम्।
नाक्षाणां न च चक्राणां न रथानां न वाजिनाम्॥
अञ्जलं द्वयञ्जलं वापि विवृतं प्रस्यदृश्यतः॥
मोहियत्वा च तान् सर्वान् स तब द्यस्रतेजसा।
अर्दयामास तैर्वाणेर् अर्जनस्समितिञ्जयः॥
दुर्योधनं विससस्या शकुनिं पञ्जभिदशरैः।
द्वोणमेकेन बाणेन कृपं द्वाम्यां महारथम्॥
अशीस्या स्तपुतं तु षष्ट्या द्वोणिं तथैव च।
दुश्शासनमुखान् सर्वान् स तब द्वस्रतेजसा॥
अर्दयामास तैर्वाणैः पाण्डवोऽस्वमृतां वरः॥

यथा वर्षति पर्जन्यो विद्युत् पतति पर्वते । <sup>1</sup>विष्फ्ररिता दिशस्सर्वा ज्वलद्गाण्डीवमाष्ट्रणोत् ॥ 4211 बस्ताश्च रथिनस्सर्वे चैन्द्रमखं विक्वंति । सर्वे शान्तिपरा योधास् खिचत्तं नाभिजिज्ञरे ॥ 4311 सहिता दोणभीष्माभ्यां प्रमोहगतचेतसः ॥ 48 तानि सर्वाणि सैन्यानि भग्नानि भरतर्षभ । प्राद्रवन्त दिशस्पर्वा भयाद्वै सञ्यसाचिनः ॥ 44

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि समपञ्जाशोऽध्यायः॥ ५७॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि पञ्जलिंद्योऽध्यायः ॥ ३५ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५५ श्लोकाः]

# ॥ अष्टपञ्चाज्ञोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन भीतमुत्तरं प्रति समाश्वासनपूर्वकं दुर्योधनं प्रति रथयापन-चोदना ॥ १॥ तथा स्ववाणाभिघातासहनेन प्रकायमानं तं प्रति सोपहासः माह्वानम् ॥ २॥

अर्जन:-दक्षिणामेव तु दिशं हयानुत्तर वाहय । पुरा सार्थीभवत्येषाम् अयं शब्दोऽत्र तिष्ठताम् ॥

[पाठास्तरम्]

1. क-विष्फूर्ज्यं च दिशस्सर्वाः पृथिवीमनुनादयन् । ङ-विष्फ्रजितैः।

| 46]                   | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                       | ४२३             |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| अश्वत्थाम्न           | : प्रतिरथं प्राचीमुद्याहि सारथे।                |                 |
|                       | र्मिच्छामि गुरुपुत्रं यशस्विनम् ॥               | <del>२</del>    |
|                       | ।यन:-                                           |                 |
|                       | तु तान सर्वान धनुर्घोषेण पाण्डवः ॥              |                 |
| प्रसव्यं चै           | वमावृत्य कोशार्ध प्राद्रवत् ततः ॥               | ٠ ٦             |
| यथा सुसंर             | कृतो बाणस् सुपर्णश्चापि शीव्रगः ।               |                 |
| तथा पार्थ             | रथइशीव्रम् आकाशे पर्यवर्तत ॥                    | 8               |
| <b>मुहूर्तोपरते</b>   | शब्दे प्रतियाते धनञ्जये ।                       |                 |
| ह <b>स्</b> त्यश्वरथ  | ापादातं पुरस्कृत्य महारथाः ॥                    | 4               |
| द्रोणभीष्म            | मुखास्सर्वे सैन्यानां जघने ययुः ।               |                 |
| यत्ताः पा             | र्थमपइयन्तस् सहिताइशरविक्षताः ॥                 | Ę               |
| _                     | 新:一                                             |                 |
| दिष्टचा दु            | वींधनो मुक्तस् सैन्यं भूचिष्टमागतम् ।-          |                 |
| ऋोशमाव                | मतिक्रम्य बलमन्वानयामहे ॥                       | <b>v</b>        |
| <sup>1</sup> याम यह   | त्र वनं गुल्मं <sup>2</sup> नदीमन्वइमकी प्रति ॥ | ७॥              |
| and the second second | पायन:—                                          | *               |
| अथ दुर्ये।            | धनो दृष्टा भग्नं स्वं बलमाहवे।                  | e in the second |
| अमृष्यमा              | ाणः <sup>3</sup> कौन्तेयं परिमार्गन् धनञ्जयम् ॥ | હા              |
|                       | - याति । घ-ड-म—यात ।<br>                        |                 |

<sup>2.</sup> अ-च मन्वद्रमनां प्रति। ख-घ-ङ मन्वद्रमकां प्रति।
3. क-कोपेन प्रतिमार्गः। ख-घ-कोपेन परिमार्गन्।
ङ-कोपेन मार्गमाणोः म-क्रोधेन।

| 4८] | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                    | ४२५  |
|-----|----------------------------------------------|------|
|     | द्रोणं कृपं चैव निवार्य युद्धे               |      |
|     | शिरो हरिष्यामि सुयोधनस्य ॥                   | १३   |
|     | क्षम्पायनः—                                  |      |
|     | तदुत्तरश्चित्नमुद्।रवेगं                     |      |
|     | धनुश्च दृष्ट्वा निशिताञ् शरांश्च ।           | •    |
|     | भीतोऽत्रवीदर्जुन <sup>1</sup> मुम्रवेगं      |      |
|     | नाहं तवाश्वान् विषहे नियन्तुम् ॥             | 68   |
|     | तमत्रवीन्मात्स्यसुतं प्रहस्य                 |      |
|     | गाण्डीवधन्वा द्विषतां निहन्ता ॥              | 8811 |
| 5   | भर्जुनः—                                     |      |
|     | मया सहायेन कुतो भयं ते                       |      |
|     | प्रेह्यत्तराश्वानुपमन्त्रयस्य ॥              | १५   |
| 5   | नैशस्पायनः—                                  |      |
|     | आश्वासितस्तेन धनञ्जयेन                       |      |
|     | वैराटिरश्वान <sup>2</sup> प्रचुचोद शीव्रम् ॥ | १५॥  |
|     | विष्फारयन् तद्धनुरुप्रघोषं                   |      |
|     | युयुत्समानः पुनरेव जिष्णुः ॥                 | १६   |
| 1   |                                              |      |

<sup>1.</sup> ल-घ-म-माजिमध्ये ! 2. क-घ-ड-म-प्रतुतोद ।

गाण्डीवशब्देन तु यत्र योधा भूमौ निपेतुर्वहवोऽतिवेलम् । शङ्खस्य शब्देन तु वानरस्य शब्देन ते योधवरास्समन्तात् ॥

86.

अर्जुन:-

एषोऽतिमानी धृतराष्ट्रसूनुस् सेनामुखे सर्वसमृद्धतेजाः । पराजयं नित्यममृष्यमाणो निवर्तते युद्धमनाः पुरस्तात् ॥

86

तमेव याहि प्रसमीक्ष्य यत्तस् सुयोधनं तत्र सहानुजं च ॥

8611

वैशस्पायनः —

तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य सर्वे कुरुप्रवीरास्सहसाऽभ्यगच्छन । प्रहस्य <sup>1</sup>जिब्लुस्स तु तानतीत्य दुर्योधने द्वौ निचलान वाणी ॥

8911

तेनार्दितो नाग इव प्रभिन्नः पार्थेन विद्धो धृतराष्ट्रसूनुः ।

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-वीर्।

<sup>1.</sup> म-श्वसन् विगृ। क-ख-स्वयं विगृद्धा। ध-स्वयं च गृद्धा।

२५॥

२६॥

२७॥

२८॥

दुर्योधनश्चापि तमुत्रतेजाः पार्थश्च दुर्योधनमेकवीरः ।

अन्योन्यमाजौ पुरुषप्रवीरौ समं समाजव्रतुराजमीढौ ॥

ंततः प्रभिन्नेन महागजेन

महीधराभेन पुनर्विकर्णः।

रथैश्चतुर्भिर्गजपाद्रसे:

कुन्तीसुतं :पाण्डवमभ्यधावत् ॥

तमापतन्तं त्वरितं गजेन्द्रं

धनञ्जयः कुम्भललाटमध्ये ।

आकर्णपूर्णेन दृढायसेन

बाणेन विन्याध भृशं तु वीरः ॥

पार्थेन <sup>1</sup>विद्धस्स तु गृध्रपत्रो ह्यापुङ्खदेशात् प्रविवेश नागम् ।

विदार्थ शैलप्रवरप्रकाशं

यथाऽशनिः पर्वतिमनद्रसृष्टः ॥

शरप्रतप्तस्स तु नागराजः प्रवेपिताङ्गो व्यथितान्तरात्मा ।

<sup>1.</sup> क-मुक्तः। ख-ब-ङ-म-सृष्टः।

| विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                      | ४२९  |
|------------------------------------------------|------|
| संसीदमानो निपपात भूम्यां                       |      |
| वजाहतं शृङ्गिमवाचलस्य ॥                        | २९॥  |
| निपातिते दन्तिवरे पृथिव्यां                    |      |
| त्रासाद्विकर्णस्सहसाऽवतीर्य ।                  |      |
| तूणै पदान्यष्टशतानि गत्वा                      | •    |
| विविश्ततेस्यन्द्नमारुरोह ॥                     | 3011 |
| निहत्य नागं तु शरेण तेन                        |      |
| वज्रोपमेनाद्रिवरप्रकाशम् ।                     |      |
| तथाविधेनैव शरेण पार्थी 🍃                       |      |
| दुर्योधनं वक्षसि निर्विभेद ॥                   | 3811 |
| हते <sup>1</sup> द्विपे राजनि चैव भिन्ने       |      |
| भग्ने विकर्णे च सपादरक्षे ।                    |      |
| गाण्डीवमुक्तै <sup>2</sup> रिषुभिः प्रणुन्नास् |      |
| ते योधमुख्यास्सहसा प्रजग्मुः ॥                 | ३२॥  |
| दृष्ट्वेव बाणेन हतं च नागं                     |      |
| योधांश्च सर्वान द्रवतो निरीक्य ।               |      |
| रथं समाष्ट्य कुरुप्रवीरो                       |      |
| रणात् प्रदुद्राव यतो न पार्थः ॥                | 3311 |

<sup>1.</sup> इ-म—गजे। 2. क-ख-घ-म—र्विशिखैः।

| तं भीमरूपं त्वरितं व्रजन्तं              |     |
|------------------------------------------|-----|
| दुर्योधनं शत्रुगणावमदी ।                 |     |
| अन्वा <sup>¹</sup> गमद्योद्धुमनाः किरीटी | •   |
| बाणाभिविद्धं रुधिरं वमन्तम् ॥            | ३४॥ |
| तस्मिन् महेष्वासवरेऽतिविद्धे             |     |
| धनञ्जयेनाप्रतिमेन युद्धे ।               |     |
| सर्वाणि सैन्यानि भयार्दितानि             |     |
| वासं ययुः पार्थमुदीक्ष्य तानि ॥          | ३५॥ |
| ततस्तु ते शान्तिपराश्च योधा              |     |
| दृष्ट्वाऽजुेनं नागमिव प्रभिन्नम् ।       |     |
| उचैनेदन्तं बलवन्तमाजौ                    |     |
| मध्ये स्थितं सिंहमिवर्षभाणाम् ॥          | ३६॥ |
| गाण्डीवशब्देन तु पाण्डवस्य               |     |
| योधा निपेतुस्सहसा रथेभ्यः।               |     |
| भयार्दिताः पार्थश्चराभितप्तास्           |     |
| सिंहाभिपन्ना इव वारणेन्द्राः ॥           | ३७॥ |
| संरक्तनेव²स्खयमिन्द्रकल्पो               |     |
| वैकर्तनं द्वादशिभः पृषत्कैः ।            |     |

<sup>1.</sup> ख-च-ह्रय। म-हन। 2. क-ख-च-: पुनिरन्द्रकर्मा।

|     | . 0.                                        |                                       |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| ડ]  | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                  | ४३१                                   |
|     | <sup>1</sup> विव्याध तेषां द्रवतां समीक्ष्य |                                       |
|     | दुइशासनं चैकरथेन पार्थ: ॥                   | ३८॥                                   |
|     | कर्णोऽत्रवीत् पार्थशराभितप्तो               |                                       |
|     | दुर्योधनं दुष्प्रसहं च दृष्टा ॥             | ३९                                    |
| क   | र्ण:-                                       |                                       |
|     | दृष्टोऽर्जुनोऽयं प्रतियाम शीवं              |                                       |
|     | श्रेयो विधास्याम इतो गतेन ।                 |                                       |
|     | मन्ये त्वया तात कृतं च कार्य                |                                       |
|     | यदर्जुनोऽस्माभिरिहाच दृष्टः ॥               | ४०                                    |
|     | भूयो वनं गच्छतु सव्यसाची                    |                                       |
|     | पश्यामि पूर्ण समयं न तेषाम् ॥               | 8011                                  |
| वैः | शम्पायनः <del></del>                        |                                       |
|     | शरार्दितास्ते युधि पाण्डवेन                 |                                       |
|     | प्रसस्रुरन्योन्यमथाह्वयन्तः ।               |                                       |
|     | कर्णोऽन्नवी <sup>2</sup> दापतिते च जिष्णौ   |                                       |
|     | दुर्योधनं सम्परिवार्य यामः ॥                | 8811                                  |
|     | सर्वोस्त्रविद्वारणयूथपाभः                   |                                       |
|     | काले प्रहर्ता युधि शाववाणाम् ।              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|     |                                             |                                       |

क-ख-घ—विद्वाब्य ।
 क-ख-म—दापतत्थेष जिब्णुः । दाह्वयत्थेव जिब्णो ।
 घ—दापतते विजिब्णुः ।

अयं च पार्थः पुनरागतो नो मूळं च रक्ष्यं भरतर्षभाणाम् ॥ 8311 समीक्ष्य पार्थ सहसाऽऽपतन्तं दुर्योधनः कालमिवात्तराखम् । भयातीरूपठशरणं प्रपेदे द्रोणं च कर्णं च कृपं च भीष्मम् ॥ 8311 तं भीतरूपं शरणं व्रजन्तं दुर्योधनं शत्रुसहो निषङ्गी । इत्यन्नवीत् प्रीतमनाः किरीटी <sup>1</sup>बाणेन विद्धं रुधिरं वमन्तम् ॥ 8811 अर्जुन:-विहाय की।तैं च यशश्च छोके मुद्धात् परावृत्य पलायसे 'किम् । न नन्दियष्यन्ति तवाहतानि तूर्याणि युद्धादवरोपितस्य ॥ 8411 न भोक्यसे सोऽद्य महीं समग्रां यानानि वस्ताण्यथ भोजनानि । कल्याणगन्धीनि च चन्द्रनानि <sup>2</sup>युद्धात् परावृत्य तु भोक्ष्यसे किम् ॥ ४६॥

<sup>1.</sup> घ-बाणातिविद्धं। 2. अ-इत आरम्य सार्धेक्षोको नास्ति।

| विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व           | ४३३  |
|-------------------------------------|------|
| सुवर्णमाल्यानि च कुण्डलानि          |      |
| हारांश्च वैडूर्यकृतोपधानान् ॥       | 80   |
| च्युतस्य युद्धान्न तु शङ्खशब्दास्   |      |
| तथा भविष्यन्ति तवाद्य पाप ॥         | 8011 |
| न भोगहेतोर्वरचन्दनं च               | ,    |
| स्त्रियश्च मुख्या मधुरप्रलापाः।     |      |
| युद्धात् प्रयातस्य नरेन्द्रसूनोः    |      |
| परेच छोके फिलतान चेह।।              | 8511 |
| युधिष्ठिरस्यासि निदेशकारी           |      |
| पार्थस्तृतीयो युधि च स्थिरोऽस्मि ।  |      |
| तद्रथेमाष्ट्रत्य मुखं प्रयच्छ       |      |
| नरेन्द्रवृत्तं सार धार्तराष्ट्र ॥ • | ४९॥  |
| मोघं तवैतद्भुवि नामधेयं             |      |
| दुर्योधनेतीह कृतं पुरस्तात्।        |      |
| दुर्योधनस्त्वं प्रथितोऽसि नाम्ना    |      |
| सुयोधनस्सन् निकृतिप्रधानः ॥         | 4011 |
| नहीह दुर्योधनता तवास्ति             |      |
| पलायमानस्य रणं विहाय ॥<br>D—28      | 48   |
|                                     |      |

46]

न ते पुरस्ताद्थ पृष्ठतोऽपि
पञ्चामि दुर्चोधन रक्षितारम् ।
परीप्स युद्धेन कुरुप्रवीर
प्राणान मया बाणवलाभितप्तान् ॥

42

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टपञ्जाशोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि षट्विंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ [अस्मिनध्याये ५२ स्टोकाः]

## ॥ एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥

स्रोपहासमर्जनसमाहृतेन दुर्योधनेन पुनः परावृत्याभियानम् ॥ १ ॥ भीष्मादिभिस्तद्वक्षणाय परितोऽवस्थानम् ॥ २ ॥ अर्जुनेन तैः सद्व चिरं प्रयुष्य पश्चात् संमोद्दनास्त्रप्रयोगः ॥३ ॥ उत्तरेणार्जुनचोदनयाऽस्त्रमोहिन्तानां द्वोणादीनां, वस्तापहरणम् ॥ ४ ॥ अर्जुनेन बाणैर्भोष्मास्यभिवा-दनम् ॥ ५ ॥

वैशम्पायनः-

आहूयमानस्तु स तेन सङ्ख्ये महात्मना वे धृतराष्ट्रपुत्रः । <sup>1</sup>निवर्तितश्चेव गिराऽङ्कुशेन गजो युवा मत्त इवाङ्कशेन ॥

. 5

1. क-म--- निवर्तितस्तस्य । ख--- निवर्तितस्तेन । ध-च-- निवर्तितस्तस्य वचोङ्कशेन ।

# सोऽमृष्यमाणो वचसाऽभिमृष्टो महारथेनातिरथस्तरस्वी । ततस्स पर्याववृते रथेन भोगी यथा पादतलाभिमृष्टः ॥ ततो दुर्योधनः कुद्धो विक्षिपन् धनुरुत्तमम्। भृतिं कृत्वा सुविपुलां प्रत्युवाच धनञ्जयम् ॥ दर्योधनः-नाहमिन्द्रादभिकुद्धाद् विभेमि भरतर्षभ ॥ 311 मुक्त्वा सुविपुर्छं राज्यं वित्तानि च सुखानि च। किमर्थं युद्धसमये पलायिष्ये नरोत्तम ॥ 811 वैशस्पायनः-एवमुक्त्वा महाबाहुः प्रत्ययुध्यत फल्गुनम् । <sup>1</sup>सिन्निपत्य तु शीघाश्वस् तोत्रार्दित इव द्विपः ॥ 411 <sup>2</sup>आक्रम्य तरसा वीरो धनुर्वक इवोरगः । रथं रथेन सङ्गम्य योधयामास पाण्डवम् ॥ ६॥ तं प्रेक्य कर्णः परि वर्तमानो विवृत्य संस्तभ्य च सर्वगात्रम् ।

<sup>1.</sup> क-ख-म-सिन्नवर्ये तु। घ-सिन्नवृत्य च शीव्रास्तः। च-सिन्नवृत्य।

<sup>2.</sup> क-ख-ङ-च-म-आक्रान्तभोगस्तेषस्मी।

<sup>3.</sup> क—वर्तमानं, संस्तभ्य गासाण्यतिविद्धगासः।
स्व-वर्तमानं, विद्वस्य संस्तिभितः। स्व-क-वर्तमानं

| दुर्योधनं दक्षिणतो ररक्ष                      |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <sup>1</sup> पार्थान्नृवीरो युधि हेममाली ॥    | 911  |
| भीष्मस्तदा शान्तनवो निवृत्य                   |      |
| हिरण्यकक्ष्यांस्त्वरयंस्तुरङ्गान् ।           |      |
| ्दुर्योधनं पश्चिमतो ररक्ष                     |      |
| पार्थान्महाबाहुरधिज्यधन्वा ॥                  | CI   |
| द्रोण: कुपश्चैव विविंशतिश्च                   |      |
| दुइशासनभ्रैव निष्ट्य शीघ्रम् ।                |      |
| सर्वे पुरस्तात् प्रणिधाय बाणान्               |      |
| दुर्योधनार्थं <sup>2</sup> त्वरयाऽभ्युपेयुः ॥ | 911  |
| सर्वाण्यनीकानि निवर्तितानि                    |      |
| सम्प्रेक्य पूर्णींचिनभानि पार्थः ।            |      |
| हंसो यथा मेघामवापतन्तं                        |      |
| धनञ्जयः प्रत्यपतत् तरस्वी ॥                   | १०॥  |
| ते सर्वतस्सम्परिवार्य पार्थम्                 |      |
| अस्त्राणि दिव्यानि समाददानाः ।                | .*   |
| ववर्षुरभ्येत्य शरैस्समन्ता-                   |      |
| न्मेघा यथा भूधरमम्बुवेगैः ॥                   | 8811 |
|                                               |      |

<sup>1.</sup> म—पार्थान्महाबाहुरधिज्यधन्वा । द्रोणः कृपश्रेत्यादि वर्तते । भीष्मस्तदेत्यादिरेकः स्ठोको नास्ति । 2. अ-इ-ख-ख-च-म—वरिताऽ ।

ततोऽस्त्रमञ्जेण निवाये तेषां

<sup>1</sup>गाण्डीवधन्वा कुरुपुङ्गवानाम् ।
सम्मोहनं शत्रुसहोऽन्यदस्तं
प्रादुश्चकारैन्द्रमवारणीयम् ॥

1159

ततो दिशश्चानुदिशो निवार्य शरसमुघोरैनिशितसमुपुट्वैः ।

गाण्डीवशब्देन मनांसि तेषां महाबल्धः प्रव्यथयाञ्चकार ॥

2311

ततः पुनर्भीमरवं निगृह्य दोभ्या मुदा शङ्कमुदारघोषम् । व्यनादयत् सम्प्रदिशो दिशः खं भुवं च पार्थो द्विषतां निहन्ता ॥ •

१४॥

ते शङ्ख<sup>2</sup>नादेन कुरुप्रवीरास् सम्मोहिताः पार्थसमीरितेन । उत्सृज्य चापानि दुरा<sup>3</sup>नमानि सर्वे <sup>4</sup>तदा मोहपरा वभुद्धः ॥

<sup>1.</sup> अ-घ-सार्धक्षोको नास्ति।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ड-म-शब्देन।

<sup>3.</sup> च-सदानि।

<sup>4.</sup> क-म-तदा शान्तिपरा। अ-परा। घ-ततहशान्तिपरा

| तथा विसंज्ञेषु परेषु पार्थस्             |     |
|------------------------------------------|-----|
| संस्मृत्य सन्देशमथोत्तरायाः ।            |     |
| निर्याहि वाहादिति मात्स्यपुत्रम्         | ,   |
| उवाच यावत् कुरवो विसंज्ञाः ॥             | १६॥ |
| आचार्यशारद्वतयोस्सुशुक्ते                |     |
| कर्णस्य पीतं रुचिरं सुवस्रम् ।           |     |
| द्रौणेश्च राज्ञश्च तथैव नीले             |     |
| वस्त्रे समादत्स्व नरप्रवीर ॥             | १७॥ |
| भीष्मस्य संज्ञां तु तथैव मन्ये           |     |
| जानाति मेऽस्त्रप्रतिघातमेषः ।            |     |
| एतस्य वाहान् कुरु सञ्यतस्त्वम्           |     |
| एवं प्रयातव्यममृढसंज्ञैः ॥               | १८॥ |
| रइमीन् समुत्सुज्य ततो महात्मा            |     |
| रथादवप्ट्रत्य विराटपुतः।                 |     |
| वस्त्राण्युपादाय महारथानां               |     |
| <sup>1</sup> नानाविधान्यद्भुतवर्णकानि ।। | १९॥ |
| <sup>2</sup> महान्ति चीनांशुदुकूलकानि    |     |
| पट्टां शुकानि विविधानि मनोज्ञकानि ।      |     |
| हारांश्च राज्ञां मणिमूषणानि              |     |
| सुवर्णनिष्काभरणानि मारिष ॥               | २०॥ |

<sup>-</sup>ब-म-तूर्णं पुनस्तं रथमारुरोह । -ब-म-श्लोकस्तयं नोपछम्यते

माणिक्यवाह्यक्रद्कङ्कणानि अन्यानि राज्ञां मणिभूषणानि । वस्त्राण्युपादाय महारथानां तुर्ण पुनस्खं रथमाहरोह ॥ 2811 राज्ञश्च सर्वान् मृतसन्निकाशान् सम्मोहनाखेण विसंज्ञकल्पान । नासाप्रविन्यस्तकराङ्गुळीकः पार्थी जहास सायमानचेताः ॥ 2211 ततोऽन्वज्ञात् तांश्चतुरस्सदश्चान् पुत्रो विराटस्य हिरण्यकक्ष्यान्। एते व्यतीयुद्धिषतामनीकं श्वेता वहन्तोऽर्जुनमाजिमध्यात् ॥ 2311 तथा प्रयान्तं पुरुषप्रवीरं भीष्मइशरैरभ्यहनत् तरस्वी । स चापि भीष्मस्य हयान् निहत्य विज्याध पार्थी मिशितैः पृषत्कैः ॥ 2811 ततोऽर्जुनो भीष्ममपास्य युद्धे विद्धाऽस्य यन्तारम<sup>2</sup>धिज्यधन्वा । तस्थौ विमुक्तो रथवृन्दमध्याद् राहं विदार्येव सहस्ररिकः ॥ लब्ध्वा तु संज्ञां पुरुषप्रवीरः पार्थं समीक्ष्याथ महेन्द्रकल्पम् ।

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-दशिमः।

<sup>2.</sup> क-ख-**घ-म**-रिष्ट।

| रणाद्विमुक्तं श्चितमेकमाजौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| स धार्तराष्ट्रस्त्वरितो बभाषे ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६॥        |
| दुर्योधनः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| अयं कथं स्विद्भवतो विमुक्तस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| तं वै प्रबन्नीत यथा न मुच्येत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २७         |
| वैशस्पायनः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| तमत्रवीच्छान्तनवः प्रहस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| क ते गता बुद्धिरभूत् क वीर्यम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| शान्ति <sup>1</sup> समासाद्य यथा स्थितस्त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| उत्सुज्य वाणांश्च धतुश्च चित्रम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २८         |
| न त्वेव बीमत्सुरलं नृशंसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| कर्तुं न पापेऽस्य मनो निविष्टम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| जहान धर्म त्रिदिवस्य हेतोस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| सर्वे हु तस्मान हता रणेऽस्मिन्।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २९         |
| क्षिप्रं कुरून याहि कुरुप्रवीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| विजिस गाश्च प्रतियातु पार्थः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>२९॥</b> |
| <sup>2</sup> सम्मोहनास्त्रप्रतिमोहितास्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| यूर्यं न जानीत धनापहारम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| पश्यामि वस्नाभरणानि राजन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| विराटपुत्रेण समाहतानि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3011       |
| the state of the s |            |

<sup>1.</sup> क-घ-ड-च-म-परामृत्य। ख-म-परा प्राप्य। 2. अ-क-घ-च-म-कोशेषु इत आरम्य स्टोकस्रयं नोपलम्यते

| गाण्डीवधन्वा प्रवरः कुरूणां              | r ' |
|------------------------------------------|-----|
| शङ्खं प्रदक्ष्मी बलवान् बलेन ॥           | ३६॥ |
| ते शङ्खशब्दं तुमुलं निशम्य               |     |
| ध्वजस्य श्रुत्वा नदतोऽन्तरिक्षे ।        |     |
| गाण्डीवशब्देन मुहुर्मुहुस्ते             |     |
| भीता ययुस्सर्वधनं विहाय ॥                | ३७॥ |
| <sup>1</sup> ततोऽर्जुनो दूरतरं प्रभज्य   |     |
| धनं च सर्वे निष्ठिलं निवर्र्ध ।          |     |
| आपृच्छच तान् दूरतरं प्रयात्वा            |     |
| धनञ्जयस्तत कुरून् महात्मा ॥              | ३८॥ |
| कुरुंश्च सर्वानभिवाद्य वाणैर् .          |     |
| न्यवर्ततोद्यमनाइ <sup>2</sup> शरैस्सह् ॥ | ३९. |
| पितामहं शान्तनवं महात्मा                 |     |
| द्वाभ्यां शराभ्यामभिवाद्य वीरः।          |     |
| द्रोणं कृपं चैव कुरुंश्च मान्याञ्        |     |
| शरैविंचित्रैराभिवाद्य सङ्ख्ये ॥          | 80  |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म - तानर्जुनो दूरतरं विभन्य। 2. ख-घ-म---शनैस्सः।

दुर्योधनस्योत्तमरत्नचित्नं

चिच्छेद पार्थी मकुटं शरौँघैः ॥

8011:

· <sup>1</sup>धनञ्जयं नागमिव प्रभिन्नं

विसृज्य शत्रून् परिवर्तमानम् ।

गास्ता विजित्याभिमुखं प्रयान्तं

ना "शकुवंस्ते कुरवोऽभिसर्तुम् ॥

8811

धनञ्जयं सिंहमिवात्तवक्रं

गा वै विजिल्याभिमुखं प्रयान्तम्।

उदीक्षितुं पार्थिवास्ते न शेकुर्

यथैव मध्याह्नगतं हि सूर्यम् ॥

8211

रक्तानि वासांसि च तानि गृहा

रणोत्कटो नाग इव प्रभिन्नः।

जित्वा च वैराटिमुवाच पार्थः

प्रहृष्टरूपो रथिनां वरिष्ठः ॥

<sup>1.</sup> छ—अराजवंशस्य किमर्थमेतिन्नत्यं चु घार्यं मकुटं व्वयेति। सम्पातितं भूमितले सरतं प्रीतस्तदा मास्यसुतो वभूव॥ [अधिकः पाटः]ः

क-म—शक्नुवन्तः कुरवः प्रयातुम्। घ—न शक्नुवुस्ते कुरवः प्रयातुम्। घ—न शक्त्वंस्ते प्रमुखे प्रयातुम्।

अर्जुन:-

आवर्तयाश्वान् पश्चवो जितास्ते

याताः परे प्रैहि पुरं प्रवेष्टुम् ।

उद्धुष्यतां ते विजयोऽद्य शीघं

गात्रं तु ते सेवतु गन्धमाल्यम्।।

माता तु ते नन्दतु बान्धवाश्च

त्वामद्य दृष्ट्या समुदीर्णहर्षम् ॥

8811

४५

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥ ॥ ४७॥ गोब्रहणपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः॥ ३७॥

[अस्मित्रध्याये ४५ स्टोकाः]

# ॥ पृष्टितमोऽध्यायः ॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्टिरादितत्वप्रकाशनप्रतिषेधनम् ॥ १ ॥ तथा रमशानमेत्य शमीतरौ गाण्डोवादिनिधानपूर्वकं पुनर्बृहन्नळावेषपरिप्रहेण सारथ्यकरणम् ॥ २ ॥ उत्तरेणार्जुनचोदनया स्बन्नयोद्घोषणाय नगरं प्रति द्तप्रेषणम् ॥ ३ ॥

वैशस्पायनः—

ततो विजिस सङ्गामे छरून् गोवृषभेक्षणः । समानयामास तदा विराटस्य धनं महत् ॥

<sup>1.</sup> क-घ-इ-म रह्या।

<sup>2.</sup> क-ध-म-विजित्य। ख-च-निहत्य

मया जिता सा ध्वजिनी कुरूणां मया हि गावो विजिता द्विषद्भयः । एवं तु कामं नगरं प्रविद्यय र्वमात्मना कमे कृतं व्रवीहि ॥

1188

#### उत्तर:-

यत् ते कृतं कमे न वारणीयं तत् कमे कर्तुं न ममास्ति शक्तिः । न त्वां प्रवक्ष्यामि पितुस्सकाशे यावन्न मां वक्ष्यसि सव्यसाचिन ॥

१२॥

<sup>1.</sup> क-ङ-वातो यथा मेघमिवा। ख-म-म-वातो महामेषमिवा।

<sup>2.</sup> अ-च-पादपञ्चकं नास्ति।

8311

1881

8411

वैशस्पायनः--

स शत्रुसेनां तरसा विजित्य आच्छिद्य सर्वे च धनं कुरूणाम् ।

इमशानमागन्य पुनइशमी ताम्

अभ्येख तस्यौ शरविश्वताङ्गः॥

ततस्स वहित्रतिमो महाकपिस्

सहैव भूतैर्दिवमुत्पपात ।

तथैव माया विहिता बम्ब सा

ध्वजं च सिंहं युयुजे रथे पुनः ॥

निधाय तचायुधमाजिमर्दनः

कुरूत्तमानामिषुधीन् ध्वजांस्तदा । 🔹

प्रायात् स मात्स्यो नगरं प्रवेष्टुं किरीटिना सारथिना महात्मा॥

पार्थश्च कृत्वा परमार्थकर्म

निहत्य शत्रून् द्विषतां निहन्ता।

विधाय भूयश्च तथैव वेषं

जप्राह रइमीन् पुनरुत्तरस्य ॥

## महाभारतम्

| 80.  |
|------|
| १७॥  |
|      |
| १८   |
|      |
| १९   |
|      |
| २०   |
|      |
| २ १: |
|      |
|      |
| २२   |
|      |

इति श्रीमन्महाभारते शतसहिस्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः॥ ६० ॥ ॥ ४० ॥ गोग्रहणपर्वणि अष्टाविंशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ [अस्मिनध्याये २२ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> म-इदमर्धं नास्ति।

<sup>2.</sup> ख-ङ-परस्परमवेक्यैव जग्मुस्ते हतवाससः। [अधिकः पाठः]

## ॥ एकषृष्टितमोऽध्यायः ॥

विराटेन युधिष्टिरादिभिः सह सुज्ञमादिजयानन्तरं पुरं प्रस्यागम-नम् ॥ १ ॥ तथा उत्तरस्य कुरुविजयाय सह बृहन्नलया गमनश्रवणेन तदः क्षणाय विराटेन सेनाचोदना ॥ २॥ अलान्तरे विराटाय दूतैरुत्तरज्ञयनिवे-दनम् ॥ ३ ॥ उत्तरजयश्रवणहृष्टेन विराटेन युधिष्टिरेण सह द्यूतदेवनम् ॥ ४॥ विराटेनोत्तरप्रशंसने कङ्केन बृहञ्चलया कुरुपराजयकथनम् ॥ ५ ॥ ततो रुष्टेन विराटेन कङ्कस्य कर्णमूळेऽक्षेणाभिहननम् ॥ ६॥ सैरन्ध्रया क्षतात् प्रस्वतो रक्तस्य निजोत्तरीयेण ग्रहणम् ॥ ७॥ तथा विराटेन तद्र-हणप्रश्ने तस्कथनम् ॥८॥

# वैशम्पायनः-<sup>1</sup>अवजिस धनं चैव विराटो वाहिनीपतिः । प्राविशनगरं हृष्टश् चतुर्भिस्सह पाण्डवै: ॥ जित्वा त्रिगतीन् सङ्गामे गाश्चैवानाय्य केवलाः। अशोभत महाराजस् सह पार्थैिईश्रया घृत: ॥ तमासनगतं वीरं सुहृदां नन्दवर्धनम् । उपतस्थुः प्रकृतयस् समस्तैर्त्राद्वणैस्सह ॥ . संभाजितस्स ताभिस्तु प्रतिनन्द्य स मत्स्यराट्। विसर्जयामास तदा द्विजांश्च प्रकृतीस्तदा ॥ ततस्स राजा मात्स्थानां विराटो वाहिनीपतिः । <sup>2</sup> उत्तरं परिपप्रच्छ क यात इति चान्नवीत् ॥

<sup>1.</sup> क-म-विजित्य गोधनं चापि। घ-विजित्य च धनं चापि।

<sup>2.</sup> ख-प्रविद्यान्तः पुरं रम्यं स्त्रीशतैरुपशोभितम् । [अधिकः पाठः] D-29

<sup>1.</sup> ङ - कुमारमाशु जानीयाद् यदि जीवति वा न वा । [अधिकः पाठः]

| ६१] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                         | ४५१ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| एवं स राजा मात्स्यानां महानक्षौहिणीपतिः ।<br>व्यादिदेशाथ स क्षिप्रं वाहिनीं चतुरङ्गिणीम् ॥<br>विराटः— | १३  |
| कुमारमाञ्च जानीत यदि जीवति वा न वा ।<br>यस्य यन्ता गतष्यण्डो मन्येऽहं न स जीवति ॥                     | १४  |
| वैशम्पायनः—<br>तमब्रवीद्धर्मसुतो विराटम्<br>आर्ते विदित्वा कुरुभिः प्रतप्तम् ॥                        | १८॥ |
| कङ्कः─<br>बृहन्नठा सार्थिश्चेन्नरेन्द्र<br>परे न नेष्यन्ति तवाद्य गाश्च ॥                             | १५  |
| सर्वान् महीपान् सहितान् कुरूंश्च<br>तथैव देवासुरनागयक्षान् ।                                          | *   |
| अलं विजेतुं समरे सुतस्ते<br>स्वनुष्ठितस्सार्थिना हि तेन॥<br>सर्वेथा कुरवश्चापि ये चान्ये वसुधाधिपाः।  | १६  |
| तिगर्तान् निर्जिताञ् श्रुत्वा न स्थास्यन्ति कथञ्चन ॥<br>वैशम्पायनः—                                   | १७  |
| अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते शीघ्रगामिनः ।<br>विराटनगरं प्राप्य <sup>1</sup> जयमावेद्यंस्तदा ॥          | १८  |
| राजानं तत आचल्युर् मन्त्रिभिर्जयमुत्तमम् ।<br>पराजयं कुरूणां चाप्युपायान्तं तथोत्तरम् ॥               | १९  |
| 1. क-ख-म-जयं प्रावेदयंसादा। ध-जयमाधोषयंसादा                                                           | £ f |

1. ख-ते कुशली पुत्रश् म-जीवित पुत्रस्ते।

2. इ-च-म-नास्त्ययं स्टोकः।

3. ख—गते व्यनुजने तस्मिन्। अ—हर्षेण महताऽऽविष्टो।

| ६१] विराटपर्वणि                     | ा - गो <b>ग्र</b> हणपर्वे ४५३ |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| पुष्पोपहारैरच्येन्तां देवताश्चापि   | ने सर्वशः ॥ २६॥               |
| कुमारा योधमुख्याश्च गणिकाः          | य खळडूता: ।                   |
| वादिवाणि च सर्वाणि प्रत्युद्या      | _                             |
| भवन्तु ते छब्धजये स्                | ुते मे                        |
| पौराश्च नार्यश्च <sup>1</sup> ए     |                               |
| ते ग्रुक्ठवस्ताः प्रभवन्तु          | मार्गे                        |
| सुगन्धमाल्याभरण                     | गाश्च नार्यः ॥ २८॥            |
| भजन्तु सर्वा गणिका                  | स्मुतं मे                     |
| नार्यश्च <sup>2</sup> सर्वास्सह     | सोदराश्च ।                    |
| स्वलङ्कृतास्ता सुभगा <sup>3</sup> र | सुवेषा:                       |
| पुतस्य पन्थानमनु                    | व्रजन्तु ॥ २९॥                |
| घण्टापणवकश्शीघं मत्तमारुह्य         | वारणम्।                       |
| श्रङ्काटकेषु सर्वेषु समाख्यातु      | जयं मम ॥ ३०॥                  |
| उत्तरा च कुमारीभिर् बह्वाभ          | रणम्बिता ।                    |
| सखीं विजितसङ्ग्रामां प्रत्युद्यात्  | रु बृह्न्नलाम् ॥ ३१॥          |
| वैशस्पायनः—                         |                               |
| श्रुत्वा तु वचनं राज्ञः पौरास्त     | गस्तिकपाणयः ।                 |
| 1. क-ख-म-पुरे।                      |                               |

<sup>2.</sup> क-च-कम्याः सह सैनिकाभिः। ख-म-सर्वाः सहसैनिकाश्च। 3. क-ख-च-श्च वेश्याः।

\* सर्वेषु कोशेषु अतैवाध्यायसमाधिर्दश्यते ॥

| ६१] विराटपर्वणि - गोग्रहणप                       | र्व ४५५                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| वैशस्पायनः—                                      | •                                     |
| तं तथावादिनं दृष्ट्वा पाण्डवः प्रत्यभाषत ॥       | 3011                                  |
| •蹇: <del></del>                                  |                                       |
| न दोवितव्यं हृष्टेन कितवेनेति नइश्रुतम्।         |                                       |
| न त्वामच मुद्। युक्तम् अहं देवितुमुत्सहे ॥       | ३८॥                                   |
| प्रियं तु ते चिकीषीमि वर्ततां यदि रोचते।।        | ३९                                    |
| 1विराटः—                                         |                                       |
| स्त्रियो गावो हिरण्यं च यचान्यद्वसु किञ्चन       |                                       |
| न मे किञ्चित् त्वया रक्ष्यम् अन्तरेणापि देर्व    | वेतम् ॥ ४०                            |
| कङ्कः—<br>किं ते चूतेन राजेन्द्र बहुदोषेण मानद । | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| देवने बहवो दोषास् तस्मात् तत् परिवर्जयेत         | £ 11 88                               |
| श्रुतस्ते यदि वा दृष्टः पाण्डवो वा युधिष्टिरः    | 19                                    |
| स राज्यं धनमक्ष्य्यं पणमेकममन्यत ॥               | ४२                                    |
| कृष्णां च भार्यां दियतां भ्रातृंश्च तिदशोपमा     | न् ।                                  |
| निस्संशयं स कितवः पश्चात् तपति पाण्डव            | :॥ ४३                                 |
| विविधानां च रत्नानां धनानां च पराजये।            |                                       |
| अथ क्षितिविनाशश्च वाक्पारुष्यमनन्तरम् ।          | 88                                    |
| अविश्वास्यं बुधैर्नित्यम् एकाह्वा द्रव्यनाशनम्   | 1                                     |
| 1. ख-ङ-चूतं कर्तुं न वाञ्छामि नरेन्द्र जनसंस     | दि । [अधिकः पाठः]                     |

| ४५६                              | महाभारतम्                        | [अ.  |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| चूते हारितवान् स                 | तर्वं तस्माद् द्यूतं न रोचये।।   | . 84 |
| अथवा मन्यसे रा<br>वैशम्पायनः     | ाजन् दीव्यतां यदि रोचते ।।       | ४५॥  |
|                                  | न्तु ऋीडतस्तौ नरोत्तमौ ।         | r    |
| प्रवर्तमाने द्यूते तु<br>विराटः— | मात्स्यः पाण्डवमत्रवीत् ॥        | ४६॥  |
|                                  | द्धे तादृशाः कुरवो जिताः ।       |      |
| कुरबोऽतिरथास्सवे                 | र्व देवैरपि सुदुर्जयाः ॥         | ४७॥  |
|                                  | ो द्यूते मात्स्यं युधिष्ठिरः ॥   | 86   |
| ्युधिष्टिरः—                     |                                  |      |
| दिष्टचा ते विजित                 | ता गावः कुरवश्च पराजिताः।        |      |
| अत्यद्भुतमहं मन्ये               | उत्तरश्चेत् कूरू झयेत् ॥         | ४९   |
| <sup>1</sup> यन्ता बृहन्नला र    | यस्य सा कथिब्बिद्विजेष्यते ॥     | ४९॥  |
| वैशम्पायनः-                      | •                                |      |
| ततो विराटः क्षुरि                | भेतो मन्युना च परिष्ठुतः।        |      |
| उवाच वचनं कुड़                   | द्रः परित्राजमनन्तरम् ॥          | प्रा |
| विराटः                           |                                  |      |
| ताहशेन तु योधेन                  | । महेष्वासेन धीमता ।             |      |
| कुरवो निर्जिता यु                | द्धे तत्र किं ब्राह्मणाद्भुतम् ॥ | 4811 |
| 1. म-इदमर्घ ना                   | स्ते ।                           |      |

[अधिकः पाठः]

ख-घ-ङ-यस बाहुबळे तुल्यो न भविष्यित कश्चन ।
 अतीव समरं दृष्ट्वा हवीं यस्याभिव वेते ॥
 िकमेवं पुरुषो लोके दिवि वा भुवि विद्यते ।

| ६१] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                               | 849         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| बहुशः प्रतिषिद्ध <sup>1</sup> स्सन् न चेद्वाचं नियच्छसि ॥   | ६८:         |
| नियन्ता चेन्न विद्येत न कश्चिद्धर्ममाचरेत् ॥<br>वैशम्पायनः— | ६८॥         |
| ततः प्रंक्षुभितो राजा सोऽक्षेणाभ्यहनद्भृशम् ॥               | ६९          |
| <sup>2</sup> ततस्तक्षकभोगाभं बाहुमुद्यम्य दक्षिणम् ।        | •           |
| <sup>3</sup> विराटः प्राहरत् कुद्धः कर्णमाश्रिय दक्षिणम् ॥  | <b>9</b> 0. |
| मुखे युधिष्ठिरं कोपान्मैवमित्यवभर्त्सयन् ॥                  | 6011        |
| बलवत् प्रतिविद्धस्य ततइशोणितमागमत् ॥                        | ७१          |
| अक्षेणाभिहतो राजा विराटेन महीपतिः ।                         |             |
| त्ष्णीमासीन्महाबाहुः कृष्णां सम्प्रेक्य दुःखितः             | ॥ ७२        |
| तस्य रक्तोत्पलनिभं शिरसङ्शोणितं तदा ।                       |             |
| प्रावर्तत महाबाहोर् अभिघातान्महात्मनः ॥                     | ७३          |
| तद्प्राप्तं महीं पार्थः पाणिभ्यां ⁴समधारयत् ।               |             |
| अवैक्षत च धर्मीत्मा द्रौपदीं पार्श्वतस्थिताम् ॥             | ७४          |
| सा वेदनामभिज्ञाय भर्तुश्चित्तवज्ञानुगा ।                    |             |
| सा विषण्णा च भीता च कुद्धा च द्रुपदात्मजा                   | ॥ ७५        |
| बाष्पं नियम्य <sup>5</sup> दुःखेन भर्तुर्निइश्रेयकारिणी ।   |             |

क-ख-६-म — स्त्वं !
 क-ख-६ ना नंदां !
 क-ख-वाहुं तक्षकभोगाभमुन्धिप्य समलङ्कृतम् । ख-म — तस्य ।
 अ-ड-च-म—इदमर्धं नास्ति । 4. क-व—समवारयत् ।
 क-व + दुःखं च । म — दुःखं च भर्तृनि । ख — कृष्ट्रेण भर्तुनिंदश्रेयसैषिणी ।

### महाभारतम्

७६

उत्तरीयेण सूक्ष्मेण तूर्णं जन्नाह शोणितम् ॥

निगृह्य रक्तं वस्त्रेण सैरन्ध्री दुःखमोहिता । सौवर्ण गृह्य भृङ्गारं शोणितं तदपामृजत् ॥ 90 युधिष्टिरस्य राजेन्द्र द्रुपद्<sup>1</sup>स्थात्मजा तदा ॥ ७७॥ विगर:-सैरन्ध्रि किमिदं रक्तम् उत्तरीयेण गृह्यते। कोऽत हेतुर्विशालाक्षि तन्ममाचक्ष्व तत्त्वतः ॥ 1100 सैंग्रह्धी--रक्तविन्दूनि कङ्कस्य यावन्ति धरणीं ययः । ताबद्वर्षाणि ते राष्ट्रेष्वनावृष्टिभीवष्यति ॥ ७९॥ एतं निमत्तं मात्स्येन्द्र कङ्कस्य रुधिरं मया । गृहीतमुत्तरीयेण विनाशो मा भवेत तव<sup>2</sup> ॥ 6011

> इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां सृंहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकषष्टितमीऽध्यायः॥ ६१ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥ िअस्मिक्षध्याये ८०॥ श्लोकाः

1. क-ख-घ-म-स्य सुता।

<sup>2.</sup> ख-घ-यतीशं यो विहन्येत तस्यायुर्विनशिष्यति ।
यो यतीशं नियम्येत सहस्रं यातना यमे ॥
यतौ रक्तं दर्शयति यावत्पासुरगृह्यत ।
तावन्तः पितृह्योकस्थाः पितरः प्रपतनस्यधः ॥
इति ज्ञात्वा विराटेन्द्र धृतं रक्तं च वाससा ।
मया तव हितार्थाय त्विय प्रणयकारणात ॥ [अधिकः पाठः]

# ॥ द्विषृष्टितमोऽध्यायः ॥

अर्जुनकुरुयुद्धदिदक्षया समागतेदेंवैरर्जुनं स्वायमानैः सिद्धः पुन-स्स्वर्गं प्रति गमनम् ॥ १ ॥ उत्तरेण सवादिवधोषं पौरैः प्रत्युद्धम्यमानेन स्वनगरप्रवेशनम् ॥ २ ॥ उत्तरेण राजाम्यनुश्चयाऽन्तःपुरमेस्य तदिभवा-दनम् ॥ ३ ॥ युधिष्टरवणावलोकनभीतोत्तरचोदनया विराटेन युधिष्टर-क्षमापणम् ॥ ४ ॥ ततोऽर्जुनस्यान्तःपुरप्रवेशः ॥ ५॥ उत्तरस्यैव जेतृत्वभ्रम-दृष्टेन विराटेन तत्प्रशंसनम् ॥ ६ ॥ तेन तं प्रति कस्यचिद्देवपुत्तस्यैव जेतृ-त्वकथनम् ॥ ७ ॥ ततोऽर्जुनेनोत्तराप्रभृतिम्यः कुरुवस्त्रप्रदानम् ॥ ८ ॥ भीमार्जुनादिभी रातौ युधिष्टिरसमीपगमनम् ॥ ९ ॥ युधिष्टिरेण सद्दर्ष स्वानभिमाष्णे अर्जुनेन भीमं प्रति तत्कारणप्रश्नः ॥ १० ॥ युधिष्टिरेण तं प्रति विराटेनाक्षताडनस्य तत्कारणत्वकथनम् ॥ ११ ॥ भीमादिभिः क्रोधाद्विराटवधाध्यवसाये युधिष्ठिरेण हेतुकथनेन तत्प्रतिषेधनम् ॥ १२ ॥

#### जनमेजय:-

| Married at                                        |    |
|---------------------------------------------------|----|
| युद्धं त्वमानुषं द्रष्टुम् आगतास्त्रिद्शेश्वराः । |    |
| किमकुवेन्त ते पश्चात् कथयस्व ममानव ॥              | 8  |
| वैशस्पायनः— ं                                     |    |
| वासवप्रमुखास्सर्वे देवास्सर्षिपुरोगमाः ।          |    |
| यक्षगन्धर्वसङ्घाश्च गणा ह्यप्सरसां तथा।।          | 2  |
| युद्धं त्वमानुषं दृष्ट्वा कुरूणां फल्गुनस्य च ।   |    |
| एकस्य च बहूनां च रौद्रमत्युप्रदर्शनम् ॥           | 3  |
| अस्त्राणामथ दिञ्यानां प्रयोगानथ सङ्ग्रहान् ।      |    |
| लघु सुष्टु च चित्रं च कृतीनां च प्रयत्नतः ॥       | 8. |
| भीष्मं शारद्वतं द्रोणं कर्णं गाण्डीवधन्वना।       |    |

|                               |                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . <sup>છ</sup> ૂદ્દ <b>ર</b>  | महा <b>भारतम्</b>                                                                             | [अ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जितांश्चान्यान्               | भूमिपालान् दृष्ट्वा जग्मुर्दिवौकसः ॥                                                          | લ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सर्व ते परितु                 | ष्टाश्च प्रशस्य च मुहुर्मुहुः ।                                                               | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| असङ्गगतिना                    | तेन विमानेनाशुगामिना ॥                                                                        | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रतिजग्मु <sup>1</sup> रसङ्ग | क्षेन त्रिद्विं च दिवौकसः ॥                                                                   | , <b>६</b> 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <sup>2</sup> कुरवोऽर्जुनव     | ाणैश्च ताडिताइशराविक्षताः।                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>कुरूना</b> भेमुखा          | यातास् समप्रबलवाहनाः ॥                                                                        | 911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विराटनगराचै                   | व गजाश्वरथसङ्कुलाः ।                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| योधैः क्षत्रिय                | रायादैर् बलबद्भिराधिष्ठिताः ॥                                                                 | 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विराटप्रहिता                  | सेना नगराच्छीव्रयायिनी ।                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्तरं सह सू                  | तेन प्रत्ययात् तम <sup>3</sup> नन्तरम् ॥                                                      | ९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तंसिंगस्तूर्यशत               | किंगिं हस्त्यश्वरथसङ्कुले ।                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रहर्षस्त्रीकुमा             | राणां तुमुलस्समपद्यत ॥                                                                        | १०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अर्जुनस्तु तत्रे              | हिं हिंदा सैन्यरेणुं समुख्यितम् ।                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | ङ्ख्येन। ख—रसङ्गस्ते।                                                                         | т болоски экспек зако формиционализмический подделжений подделжити подделжений подделжений подделжений подделжений подделжений |
| . 2. ख <b>-</b> च — कुर<br>अउ | वो निर्जितास्सर्वे भीष्मद्रोणकृपादयः ।<br>वय्यास्त्रिदशैस्सर्वैः सैन्द्रैस्सर्वेस्सुरासुरैः ॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | र्थेनैकेन सङ्ग्रामे विस्मयो नो महानहो।                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | सन् मुहूर्ते सञ्जातः कस्य धर्मस्य वा फलम्॥                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | माश्चर्यं फलगुनेऽस्मिन् यो रुद्रेण न्ययोधयत्।                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नि                            | वातकवचानाजौ यस्त्रिशत्कोटिसम्मितान् ॥                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

तस्य चैतत् किमाश्चर्यं स्तुवन्त इति ते सुराः । जग्मुस्सुराळयं दृष्टा विस्मयाविष्टचेतसः ॥ [अधिकः पाठः] 3. क-ख-ध-रिन्दमम्।

| ६२]                        | विराटपर्वाणि - गोग्रहणपर्व                    | ४६३   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| सैन्यध्वजं निश<br>अर्जुनः— | ाम्याथ वैराटिं समभाषत ॥                       | 8811  |
|                            | दो रेणुश्चाक्रमते नभः।                        |       |
| किं नु खल्वपय              | ।।तास्ते नगरं कुरवो गताः ॥                    | १२॥   |
| ते चैव निर्जिता            | ऽस्माभिर् महेष्वासास् <u>य</u> ुतेजसः ।       |       |
| आमुख्र कवचं                | वीर चोदयस्व च वाजिनः ॥                        | 8311  |
| जवेनाभिप्रपद्यस्           | व विराटनगरं प्रति ॥                           | 88    |
| न तावत् तलनि               | नर्घोषं गाण्डीवस्य च निस्वनम् ।               |       |
| ध्वजं वा दर्शिय            | पच्यामि कदाचित् स्वजनो भवेत्                  | 11 84 |
| उत्तर:-                    |                                               |       |
|                            | यानां गणिकाश्च खळङ्कृताः।                     | •     |
| कन्या रथेषु हः             | इयन्ते योधा विविधवाससः ॥                      | १६    |
| उत्तरामत्र पश्य            | गामि सखीभिः परिवारिताम् ।                     |       |
| अनीकानि प्रका              | शिनते हस्तिनोऽश्वाश्च वर्मिताः ।              | ! 80  |
| पादाता रथिनश्र             | धैव बहवो न च शिक्षणः।                         |       |
| विराटवचनात्                | सर्वे संहष्टाः प्रति <sup>1</sup> भान्ति मे ॥ | 38    |
| न च मेऽत प्रत              | तीघातश् चित्तस्य खजने यथा ।                   | । १८॥ |
| वैशस्पायनः                 |                                               |       |
| ततक्शीवं समा               | ागम्य उत्तर <sup>2</sup> स्खजनं विमुः ।       |       |

<sup>1</sup> क-ख-घ-भाति।
2. क-खजनो बहु। परस्परमित्रध्नं सस्त्रजे तं समागतम्।
ख-घ-ड-म-स्त्रजनं बहु॥ परस्परमित्रद्रः सस्त्रजे तं समागतम्॥

| ४६४                               | महाभारत <b>म्</b>          | [अ.  |
|-----------------------------------|----------------------------|------|
| परस्परममित्रव्रस् स               | खजे तं समागतः ॥            | 891r |
| प्रीतिमान पुरुषव्याव              | ो हर्षयुक्तः पुनः पुनः ॥   | ं २० |
| जनाः—                             |                            |      |
| दिष्टचा जयसि भद्रं                | ते दिष्टचा सूता बृहन्नला । |      |
| दिष्टया सङ्गाममागम                | य भयंतव न किञ्चन ॥         | २१   |
| उत्तरः—                           |                            |      |
| अजैषीदेष ताञ्जिष्णुः              | कुरूनेकरथो रणे।            |      |
| <sup>1</sup> एतस्य बाहुवीर्यं तद् | ्येन गावो जिता मया ॥       | २२   |
| कुरवो निर्जिता यस                 | ात् सङ्गामेऽभिततेजसः ।     |      |
| अकाषींदेष तत् कर्म                | देवपुत्रीपमो युवा ॥        | २३   |
| एषं तत् पुरुषव्याद्री             | विक्षोभ्य कुरुमण्डलम्।     |      |
| गावः प्रसद्य जितवा                | न् रणे मां चाभ्यपालयत् ॥   | २४   |
| वैशम्पायन/—                       |                            |      |
| उत्तरस्य वचइश्रुत्वा              | शंसमानस्य चार्जुनम् ।      |      |
| चोदिता राजपुत्रेण उ               | तयं मङ्गलवादिनः ॥          | २५   |
| ततो गन्धेश्च माल्यैश              | व धूपैश्च वसुसम्भृतैः ।    |      |
| कन्याः पार्थममित्रन्नं            | किरन्त्यस्समपूजयन् ॥       | २ ६  |
| आपूर्यमाणो माल्यैश्च              | गन्धेश्च विविधेरयुमैः ।    |      |
| सम्पूज्यमानो लोकेन                | नगरद्वारमागमत् ॥           | २७   |
| 1. अ-इ-च-एकस्य र                  | पुधि वीर्थेण युधि          | C.   |

निष्कम्य भूमिक्षयमभ्यनन्दन् बृहञ्चलासारथिनं प्रशस्य ॥ 2. क-ख़-ल-पुन्वे। [इति पाठान्तरस्] \* सर्वेषु कोशेषु अत्रैवाध्यायसमाप्तिर्दश्यते। D-30

| ६२] विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                    | ४६७  |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| इन्द्रं वाऽप्ति कुवेरं वा यमं वा वरुणं तथा।                       |      |
| मम शोणितकर्तारं मृद्गीयात् किं पुनर्नरम् ॥                        | ३९॥  |
| क्षणमात्रं स तत्रैव द्वारि तिष्ठतु वीर्यवान् ॥                    | 80   |
| वैशम्पायनः—                                                       |      |
| इति प्रोवाच धर्मात्मा युधिष्टिर उदारधीः ॥                         | 8011 |
| इत्युक्त्वा क्षमया युक्तो धर्मराजो युधिष्ठिर: ।                   |      |
| सभायां सह मात्स्येन तूष्णीमुपविवेश ह ॥                            | 8811 |
| ततो राजसुतो ज्येष्टः प्राविशत् पृथिवीञ्जयः ॥                      | ४२   |
| <sup>1</sup> अभिवाद्य पितुः पादौ धर्मराजस्य पश्यतः <sup>2</sup> । | •    |

<sup>1.</sup> क-ब-म-सोऽभिवाद्य। ख-ववन्देस।

## वैशस्पायनः

स पुत्रस्य वचरश्रुःवा विराटो राष्ट्रवर्धनः । प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं साध्वसाद् ध्वस्तमानसः ॥

### विराट:-

पुत्त ते विजयं श्रुत्वा प्रहृष्टोऽहं महाभुज। अक्षश्रीडनयाऽनेन काळक्षेपमकारिषम्॥ तदाऽजयत् कुरून् सर्वान् उत्तरो राष्ट्रवर्धनः।

<sup>2.</sup> ख-च-परयन् युधिष्टिरं दृष्टचा वक्षया चरणौ पितुः।
सोऽभिवाद्य तती दृष्ट्वा कक्कस्य रुधिरण्छतम्॥
इदयेऽदद्यत तदा मृत्युप्रस्त इवोत्तरः॥
को वा जिगमिषुमृत्युं केन स्पृष्टः पदोरगः॥
श्रोतियो बाद्यणश्रेष्ठ इन्द्रासनरतिक्षमः।
पूजनीयोऽभिवाद्यश्च न प्रवाश्योऽयमीदृद्यः॥

| ४६८                                   | महाभारत <b>म्</b>                                                | [અ.          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ततो रुधिरसिक्ताङ्गं 1धर्मराजमपद्भयत ॥ |                                                                  | 83           |
| भूमावेकान्त आर                        | तीनं सैरन्ध्रचा समुपस्थितम् ॥                                    | 8311         |
| ततः पप्रच्छ राज                       | तानं त्वरमाण इवोत्तरः ।।                                         | 88           |
| उत्तरः                                |                                                                  |              |
| केनायं ताडितो व                       | विष्रः केन पापिमदं कृतम् ॥                                       | 8811         |
| 2 विराटः—                             |                                                                  |              |
| मयाऽयं ताडितो                         | जालमो न चाप्येतावद्हीते।                                         |              |
| मया प्रशस्यमानेऽ                      | पि त्वयि षण्डं प्रशंसति ॥                                        | ४५॥          |
| ताडितोऽयं मया                         | पुत्र दुरात्मा शत्रुपक्षकृत् ।                                   |              |
| बृह् <b>न्न</b> लाप्र <b>रां</b> साभि | $oldsymbol{\chi}^3$ असूया मे महत्तमा ॥                           | ४६॥          |
| <del>4उत्तरः</del> −                  |                                                                  |              |
| अकार्यं त्वत्कृतं १                   | राजन् क्षिप्रमेष प्रसाधताम् ।                                    |              |
| पूर्वतोऽनुवृत्तम्—                    |                                                                  | -            |
| इत्युक्तं                             | हि मया पुत्र नेति कङ्को बृहस्रला॥                                |              |
| अजयत्                                 | सा कुरून् सर्वान् इति मामबवीन्सु                                 | हु: ॥        |
| प्रशंसि <b>र</b>                      | ते मया पुत्र विजये तव विश्रुते।                                  |              |
| बृहन्नल                               | ाया विजयं क <b>ङ्को</b> ऽस्तुवत वै <b>रु</b> षा ॥                | [अधिकः पाठः] |
| 1. क-घ-ङ-म-अ                          |                                                                  |              |
| 2. च—को वा जिग                        | मिषुर्मृत्युं केन स्पृष्टः पदोरगः।                               | [अधिकः पाठः] |
|                                       | ─अम्यस्याग्यहं भृशम् ।<br>ातुर्भृशं कुद्धः पितरं वाक्यमत्रवीत् । | [अधिक: mæ·]  |
|                                       | in con Gar i and and and and                                     | Faceday Atmi |

| ६२]                         | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व           | ४६९         |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| मा त्वा ब्रा                | झिंद्विषं घोरं समूलमुपनिर्दहेत् ॥   | ४७॥         |
| $1$ वैश $oldsymbol{\imath}$ | पायनः—                              |             |
|                             | वनं श्रुत्वा विराटो राष्ट्रवर्धनः । |             |
| क्षमयांमास                  | कौन्तेयं छन्नं ब्राह्मणतेजसा ॥      | ४८॥         |
| क्षमयन्तं तु                | राजानं पाण्डवः प्रत्यभाषत ॥         | .86         |
| कङ्कः -                     |                                     |             |
| चिरं क्षान्तं               | मया राजन् मन्युमम न विद्यते ॥       | ४९॥         |
| चिद सा त                    | त् पतेङ्क्मौ रुधिरं मम पार्थिव ।    |             |
| सराष्ट्रस्त्वमि             | होच्छेदम् आपद्येथा नर्रिभ ॥         | ५०॥         |
|                             | राजेन्द्र यस्तु हन्याददूषकम् ।      | •           |
| फलं तस्य म                  | ाहाराज क्षिप्रं दारुणमाप्रुयात् ॥   | 4811        |
| वैशम्पा                     | यनः—                                |             |
| शोणिते तु                   | व्यतिकान्ते प्रविवेश बृहन्नला ।     |             |
| आभेवाद्य म                  | हाराजं कङ्कं चाप्युपतिष्ठत ॥        | <b>५</b> २॥ |
| 1. ख-च-य                    | वित्र क्षयमायाति कुछं सर्वमशेषतः।   |             |

ख-च-यावन्न क्षयमायाति कुळं सर्वमशेषतः ।
 स्फीतं बुद्धं च मात्स्यानाम् अयं तावत् प्रसाद्यताम् ॥
 प्रणम्य पादयोरस्य दण्डवत् क्षितिमण्डळे ।
 प्रमुद्ध तावत् पाणिम्याम् अयं नावत् प्रसाद्यताम् ॥
 दक्षेण पाणिना स्पृद्धा शपे त्वां क्षमितं मया ।
 दित यावद्देत् कक्क अयं तावत् प्रसाद्यताम् ॥[अधिकः पाठः]

2. क-च-म-स पुत्रस्य वचः । ख-पुत्रेणैवमभिहितो विराटस्साध्वसाकुछः। [पाठान्तरम्]

<sup>1.</sup> क-घ-ङ-च-म-कैकेयीनिद्ध।

<sup>2.</sup> म-इदमर्ध नास्ति।

<sup>3.</sup> म-रणे यं प्रेक्ष्य सीदन्ति हृतवीर्यपराक्रमाः।
कृषेण तेन ते तात कथमासीत् समागमः॥ [अधिकः पाठः]

<sup>4.</sup> म-इदमर्ध अस नास्ति। 5. अ-इदमर्ध न दश्यते

| ६२] विराटपर्वणि - गीग्रहणपर्व                                 | ४७१        |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| यस्य तद्विश्रुतं लोके ब्रह्मचर्यं सुदुष्करम्।                 |            |
| पितुः कृते कृतं घोरं महद्रतमनुत्तमम् ॥                        | ६१         |
| येन युद्धं कृतं पूर्वे जामदग्न्येन वे सह ।                    |            |
| भीष्मेण पुरुषव्याघ न च युद्धे पराजित: ॥                       | ६२         |
| पराक्रमे च दुर्धर्षो विद्वाञ् शूरो जितेन्द्रिय: ।             | •          |
| क्षिप्रकारी दृढावेधी विश्रुतस्सर्वकर्मसु ॥                    | દ રૂ       |
| तेन ते सह भीष्मेण कुरुष्टद्वेन संयुगे।                        |            |
| युद्धमासीत् कथं तेन सर्वमेतद् त्रवीहि मे ॥                    | ६४         |
| आचार्यपुत्रो यदश्रस् सर्वशस्त्रमृतां वरः ।                    |            |
| तेन वीरेण ते तात कथमासीत् समागमः ॥                            | इष         |
| सर्वे चैव महावीर्या धार्तराष्ट्रा महावलाः ।                   |            |
| तैश्च वीरैश्च ते तात कथमासीत् समागमः ॥                        | ६६         |
| उत्तरः— , .<br>न मया निर्जिता गावो न मया कुरवो जिताः ।        |            |
| कृतं च कर्म तत् सर्वं देवपुत्रेण केन चित् ॥                   | <b>६</b> ७ |
| स हि भीतं द्रवन्तं मां <sup>1</sup> भीष्मद्रोणमुखान् कुरून् । |            |
| <sup>2</sup> दृष्ट्वा विषण्णं सङ्गामे देवपुत्रो न्यवारयत् ॥   | ६८         |
| स ह्यतिष्ठद्रथोपस्थे वजहस्तनिभो युवा ।                        |            |
| तेन ते निर्जिता गावः कुरवस्तेन निर्जिताः॥                     | ६९         |

<sup>1.</sup> अ-क-ध-ङ-च-म - देवपुतो न्यवारयत्। 2. इदमर्थे ख-कोश एव वर्तते

<sup>1.</sup> अ-ङ-च-प्रबद्धाः।

<sup>2.</sup> म-इदमर्ध नास्ति।

| ६२]                | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व            | ४७३ |
|--------------------|--------------------------------------|-----|
| हयानां च           | ाजानां च शूराणां च धनुष्मताम् ।      |     |
| निहेतानि स         | हस्राणि भग्ना च कुरुवाहिनी ॥         | ७९  |
| सूतपुत्रं शरी      | र्वेद्धा हयान् हत्वा महारथ:।         |     |
| देवपुत्रसमस        | तङ्ख्ये रक्तं वस्त्रं समाददे ॥       | 60  |
| चतुर्भिः पुन       | रानच्र्छेद् भीष्मं शान्तनवं रणे ।    | •   |
| स तं विद्वा        | हयांस्तस्य नास्य वस्त्रं समाददे ॥    | ८१  |
| दुर्योधनं च        | बलवान् वाणैर्विञ्याध सप्तिभः।        |     |
| तं स विद्धा        | हयांश्चास्य पीतं वखं समाददे ॥        | ८२  |
| द्रोणं कृपं च      | । बळवान् सोमदत्तं जयद्रथम् ।         |     |
| भूरिश्रवसमि        | न्द्राभं शकुनिं च महारथम् ॥          | ८३  |
| <b>बिभिक्षिभिः</b> | शरैर्विद्धा दुइशासनमुखानपि ।         |     |
|                    | च वस्त्राणि महाहीण्याजहार सः ॥       | 82  |
| द्वाभ्यां शरा      | भ्यां विद्धा तु तथाऽऽचार्यसुतं रणे । |     |
| चापं छिस्वा        | विकर्णस्य नीले चादत्त वाससी ॥        | 64  |
| विराटः-            |                                      |     |
|                    | महाबाहुर् देवपुत्रो महायशाः।         |     |
| यो ममामो           | वयत् पुत्रं कुरुभिर्प्रस्तमाहवे ॥    | ८६  |
| इच्छामि त          | मित्रन्नं द्रष्टुमर्चितुमेव च ।      |     |
| जीन के तां         | च गावश्र मोक्षिता देवसनना ॥          | 60  |

1. अ-क-ध-च-म-कोशेषु-अयं श्लोको न दृश्यते।

<sup>2,</sup> अ-क-ख-च-म-सत्तेण

<sup>3.</sup> अ-क-ख-घ-ङ-च-मिन्दरं प्रविशन्तं तमनुगम्य स माल्यजः। आमन्द्रियता कौन्तेयमुत्तरो वाक्यमब्रवीत् ॥ इति राज्ञः प्रवक्ष्यामि धर्मराजं युधिष्ठिरम्। [अधिकः पाठः]

<sup>\*</sup> सर्वेषु कोशेषु अतैवाध्यायसमाप्तिर्दश्यते।

| २] | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                 | ४७५ः |
|----|-------------------------------------------|------|
|    | कृत्वा महत् कर्म तदाऽऽजिमध्ये             |      |
| ,  | दिदृक्षया सोऽभिजगाम पार्थम् ॥             | 9811 |
|    | <sup>1</sup> सम्प्रेक्षमाणस्स तु धर्मराजं |      |
| ,  | पप्रच्छ पार्थोऽथ स भीमसेनम् ॥             | 94   |
| अ  | र्जुनः—                                   |      |
|    | किं धर्मराजो हि यथापुरं मां               | •    |
|    | मुखं प्रतिच्छाद्य न चाह किञ्चित् ॥        | ९५॥  |
| वै | शम्पायनः—                                 |      |
|    | तमेवमुक्त्वा <sup>²</sup> प्रतिशङ्कमानं   |      |
|    | दृष्ट्वाऽर्जुनं भीमसेनं च राजा।           |      |
|    | ततात्रवीत् तावभिवीक्य राजन्               | •    |
|    | युधिष्ठिरस्तत् परिमृज्य रक्तम् ॥          | ९६॥  |
| य  | धिष्ठिरः—                                 |      |
| 3  | दुरात्मना त्वय्यभिपूज्यमाने               |      |
|    | विराट <sup>3</sup> राजेन हतोऽस्मि पार्थ।  |      |
|    | तस्मात् प्रहाराद्रुधिरस्य विन्दून्        |      |
|    | पर्यन चेमे पृथिवीं स्पृशेयुः ॥            | ९७॥  |
|    | इति प्रतिच्छाच मुखं ततोऽहं                |      |
|    | मन्युं नियच्छन्तुपविष्ट आसम् ॥            | ९८   |
|    | * \$                                      |      |

<sup>1.</sup> क-ख-ङ-म-तं प्रेक्षमाणस्वथ । 2. क-ख-म-परि ।

<sup>1</sup>ऋद्धे तु वीरे त्वयि चाप्रतीते राजा विराटों न लमेत शर्म। अजानता तेन च शौर्यमप्रयं छन्नस्य <sup>2</sup>ते पार्थ बलं च वीर्यम् ॥ 99 , इदं विराटेन <sup>3</sup>तदा प्रयुक्तं त्वां वीक्षमाणों न गतोऽस्मि हर्षम् ॥ 9911 वैशस्पायनः— तेनाप्रमेयेन महाबलेन तस्मिस्तथोक्ते शममागतेन । तं भीमसेनो बलवानमधी धनञ्जयं कुद्ध उवाच वाक्यम् ॥ 80011 भीम:-न पार्थ नियं क्षमकालमाह बृहस्पतिज्ञानवतां वरिष्टः । क्षमी हि सर्वै: परिभूयते सम यथा मुजङ्गो विषवीर्यहीनः ॥ 80811 विराटमधैव निहत्य शीघ्रं सपुत्रपौत्रं सकुछं ससैन्यम् ।

रे. ख-च—ग्रुभाई राष्ट्रं तु खिळोकृतं भवेद् । वयं तु यस्मिन् सुखिनो भवामः। [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-म-सत्रेण बरुं च पार्थ।

<sup>3.</sup> क-मिय प्रयुक्तं तदीक्ष। ख-मिय प्रवृत्तं । घ-ङ-म-मिय ।

<sup>3.</sup> अ-ङ-च-म-हिनष्यामि

<sup>4.</sup> अ-छ-च-तथाऽब्रुवन्।

### युधिष्टिरः—

न प्रत्युपस्थास्यति चेत् सदारः प्रसादने सम्यगथास्त वध्यः ॥ 20011 न हन्तव्यो दुरात्माऽयं विराटश्चापि तेऽर्जुन । श्वः प्रभाते प्रवेदयामस् सभां सिंहासनेष्विह ॥ 11008 राजवेषेण संयुक्तान् यदि तत्र न मंस्यते । <sup>1</sup>पश्चाद्रध्यामहे सर्वान् विराटेन सवान्धवान् ॥ १०९॥ वैशस्पायनः-इतिकर्तव्यतां सर्वे मन्त्रयित्वाऽथ पाण्डवाः । न्यवसंश्चेव तां रात्रिं पाण्डवा धर्मवत्सलाः ॥ 22011 पुत्रेण सह मात्स्यस्तु सम्प्रहृष्टो नराधिपः । तां रात्रिमवसद्धीमान् सम्प्रहृष्टेन चेतसा ॥ 88811

> इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ ६२॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४०॥

[अस्मिन्नध्याये १११॥ श्लोकाः] सिमानं गोग्रहणपर्व]

स—विराटो यदि तसस्यान् राजाळङ्कारशोभितान् ।
 रजाळक्षणसम्पन्नान् यदि तस न मंस्यते ॥ [अधिकः पाठः]

# ॥ त्रिषृष्टितमोऽध्यायः ॥

## ( वैराटीवैवाहिकर्व)

कुरुविजयदिनात् परेद्यवि प्रभाते युधिष्टिरादिभी राजळक्षणधारणेन ंसिंहासनादिष्यवेशनम् ॥ १ ॥ ततः सहोत्तरेण सभामागतवता विराटेन युधिष्टिरं प्रति राजासनोपवेशनाक्षेपः ॥ २ ॥ अर्जुनेन तं प्रति युधिष्टिरस्य याथातथ्यकथनेन तदीयगुणानुवर्णनपूर्वकं तस्य राजासनारोहणाईत्व-प्रतिपादनम् ॥ ३ ॥

#### वैशस्पायनः-

| वराज्याचनः—                                       |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| ततो द्वितीये दिवसे भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः ।        |            |
| स्नाताइग्रुङ्गाम्बरधरास् सर्वे सुचरितव्रताः ॥     | · <b>१</b> |
| युधिष्टिरं पुरस्कृत्य सर्वाभरणमूषिताः ।           |            |
| अभिपन्ना यथा नागा भ्राजमाना महारथाः ॥,            | २          |
| विराटस्य सभां प्राप्य भूमिपालासनेष्वथ ।           |            |
| निषेदुः पावकप्रख्यास् सर्वे धिष्ण्येष्विवाग्नयः ॥ | 3          |
| तेषु तलोपविष्टेषु विराटः पृथिवीपतिः ।             |            |
| <sup>1</sup> आजगाम सभां राजा उत्तरेण सह प्रभो ॥   | 8          |
| स तान् दृष्ट्वा महासत्वान् ज्वलतः पावकानिव ।      |            |
| राजवेषानुपादाय पार्थिवो विस्मितोऽभवत् ॥           | 4          |
|                                                   |            |

ख—तस्यां राज्यां व्यतीतायां प्रातः कृत्यं समाप्य च।
 गोसुवर्णादिकं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि॥ [अधिकः पाठः]

3. अ-च-व प्रभा यथा! ङ-सूर्यस्येवोद्यता प्रभा।

| ६३] विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                    | ४८१  |
|--------------------------------------------------------|------|
| एनं त्रिंशत्सहस्राणि कुञ्जराणां तरिस्तनाम् ।           |      |
| अन्वयुः पृष्ठतो राजन् यावद्ध्यावसत् कुरून् ॥           | 83   |
| त्रिंशचैव सहस्राणि रथानां रथिनां वरम् ।                | 1 3  |
| सदश्चेरुपपन्नानि पृष्ठतोऽनुचयुः पुरा ॥                 | 88   |
| वाजिनां च शतं राजन् सहस्राण्ययुतं तथा ॥                | 1811 |
| इममष्टरातं शूरास् सुमृष्टमणिकुण्डलाः ।                 |      |
| तुष्टुतुर्मागधैस्सार्धं स्ताः शक्रिमवर्षयः ॥           | १५॥  |
| इमं नित्यमुपातिष्टन् कुरवः किङ्करा यथा।                |      |
| सर्वे चैव नृपा राजन् धनेश्वरमिवामराः ॥                 | १६॥  |
| एष सर्वान् महीपालान् करमाहारयत् तदा ।                  | 7    |
| वैद्यानिव महाराज विवशान् स्ववशानपि ॥                   | १७॥  |
| अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम् । 🕠            |      |
| उपजीवन्ति राजानम् एनं सुचरितव्रतम् ॥                   | 1128 |
| एष वृद्धाननाथांश्च व्यङ्गान् पङ्कृत्र्च वामनान् ।      |      |
| पुत्रवत् पाळ्यामास प्रजाधर्मेण <sup>ा</sup> च प्रजाः ॥ | 1911 |
| एष धर्मे दमे चैव दाने सत्ये रतस्सदा।                   |      |
| महाप्रसादो ब्रह्मण्यस् सत्यवादी च पार्थिव: ॥           | २०॥  |
| श्रीप्रभावेण वै यस्य तप्यते वै सुयोधनः ।               |      |
| 1 क आधि भोर । सन्यन्य निकार ।                          |      |

l. क—चाभि भो:। ख-घ-म - चाभिभू: D-31 .

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सिषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६३ ॥ ॥ ४८ ॥ वैराटीवैवाहिकपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ [अस्मिन्नध्याये २३॥ श्लोकाः]

# ॥ चतुष्पष्टितमोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन विराटप्रश्नाद्वरुकादीनां भीमसेनादित्वकथनम् ॥ १ ॥ उत्त-रेण विराटं प्रति अर्जुनपराक्रमवर्णनम् ॥ २ ॥ ततो विराटेन सप्रणामं युधिष्टिरादिप्रसादनम् ॥ ३ ॥

विराटः—
यदोष राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्नो युधिष्टिरः।
कतमोऽस्यार्जुनो भ्राता भीमश्च कतमो बली ॥

ę

2. क-ख-घ-म-पुरुषर्धभः।

<sup>1.</sup> क-घ-छ-म-न शक्यमेतस्य गुणान्॥ ख-न शक्यते त्वस्य गुणान्।

| ६४] विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                                                                       | ४८३      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| नकुछ्स्सहदेवो वा द्रौपदी वा यश्चिनी ।<br>यतोऽ¹क्षैर्निर्जिता होते नान्तरा श्रूयते कथा ॥                   | <b>ર</b> |
| અર્જીન:—                                                                                                  |          |
| .य एष वल्लो बूते सूपकारश्च ते नृप।                                                                        |          |
| एष भीमो महाभाग भीमवेगपराक्रम: ॥                                                                           | , 3      |
| एष कोधवशान् हत्वा पर्वते गन्धमादने ।                                                                      |          |
| सौगन्धिकानि पुष्पाणि कृष्णार्थे समुपानयत् ॥                                                               | 8        |
| गन्धर्व एष वै हन्ता कीचकानां दुरात्मनाम् ।<br>च्याचान् ऋक्षान् गजांश्चेव <sup>2</sup> हतवान् वे पुरे तव ॥ |          |
| हिडिम्बं च बकं चैव किम्मीरं च जटासुरम्।                                                                   | 9        |
| हत्वा निष्कण्टकं चक्रे अरण्यं सर्वतस्सुखम् ॥                                                              | Ę        |
| यश्चासीद्श्वबन्धस्ते नकुळोऽयं परन्तपः ।                                                                   |          |
| गोसङ्खयस्सहदेवश्च माद्रीपुत्नौ महाबलौ ॥                                                                   | 9        |
| श्रङ्गारवेषाभरणौ रूपवन्तौ मनस्विनौ ।                                                                      |          |
| नानारथसहस्राणां समर्थौ भरतर्षभौ ॥                                                                         | 6        |
| <sup>3</sup> जितवन्तौ महेष्वासौ शकतुल्यपराक्रमौ ॥                                                         | 611      |
| 1. म—हाक्षेजिता होके। क-ख-ड-हाक्षेजिता।                                                                   |          |
| घ—यदा द्यक्षेजिता होते न श्रूयन्ते वनं गताः। 2. ख-च-हत्वांश्च। घ—हतवांश्चिपुरे। ङ-म—हतवांश्च              | रिपरे ।  |
| 3. म-इदमर्धं नास्ति।                                                                                      | .91.     |

ख-एतेन खाण्डवं यस्य अकामस्य। व-ङ-एतेन खाण्डवं दग्धं अकामसा

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ङ-पते। म-पते:।

<sup>3.</sup> ख-छ-म-निहिता। घ--वासो निहितो।

अनेन तरिनी तस शोणिताम्बुप्रवाहिनी । प्रवर्तिता भीमरूपा यां स्मृत्वाऽद्यापि मे मनः॥ प्रकम्पते चण्डवायुकम्पिता कदछी यथा॥

[अधिकः पाठः]

| दुर्योधनेन सहिता निर्जिता भीमकर्मणा ।।                                                      | २१   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अयं भीतं द्रवन्तं मां देवपुत्तो न्यवारयत् ।                                                 | ٢    |
| अस्य बाहुबलेनास्मि जीवन् प्रत्यागतः पुरम् ॥                                                 | २२   |
| . वैशस्पायनः—                                                                               | *    |
| तस्य त्रद्वचनं श्रुत्वा मात्स्यराजः प्रतापवान् ।                                            |      |
| धनञ्जयं परिष्वज्य पाण्डवानपि सर्वशः ॥                                                       | २३   |
| नमस्कृत्य तु राजानं राजा राज्येऽभिषेचितः।                                                   |      |
| नातृप्यद्र्शने तेषां विराटो वाहिनीपतिः ॥                                                    | २४   |
| सम्प्रहृष्टो महाराजं युधिष्ठिरमथात्रवीत् ॥                                                  | 2811 |
| विराटः—                                                                                     |      |
| दिष्टचा भवन्तस्सम्प्राप्तास् सर्वे कुश्चिनो वनात् ।                                         |      |
| दिष्टचा च चरित्रं कुच्छ्रम् अज्ञातं तैर्दुरात्मिभः ॥                                        | २५॥  |
| इदं राज्यं च नस्सर्वं यचापि वसु किञ्चन ।                                                    |      |
| अभक्तमेतद्भवतो नोत्कण्ठां कर्तुमईथ ।।                                                       | २६॥  |
| इति श्रीमहाभारते शतसहिसकायां संहितायां वैयासिक्यां<br>विराटपर्वणि चतुष्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६४॥ |      |
| ॥ ४८॥वैराटीवैवाहिकपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥                                               |      |
| [अस्मिन्नध्याये २६॥ ऋोकाः]                                                                  |      |

<sup>1.</sup> च-अविभक्तं भवद्भिमें न सन्देहो नराधिपाः। [अधिकः पाठः]

# ॥ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥

उत्तरेण विराटं प्रति युधिष्टिरादिकृतोपकारसारणपूर्वकमुत्तरायाः प्रदानेन तत्प्रसादनचोदना ॥ १ ॥ युधिष्टिरेणोत्तरायाः पुरस्कारेण सप्र-णामं प्रसादयते विराटायाभयप्रदानम् ॥ २ ॥

#### वैशस्पायनः-

| विराटस्य वचरश्रुत्वा पार्थस्य च महात्मनः ।       |   |
|--------------------------------------------------|---|
| उत्तरः प्रत्युवाचेदम् अभिपन्नो युधिष्ठिरे ॥      | 8 |
| उत्तर:—                                          |   |
| प्रसादनं प्राप्तकालं पाण्डवस्थाभिरोचये।          |   |
| तेजस्वी बलवाम् शूरो राजराजेश्वरः प्रमुः ॥        | २ |
| उत्तरां च वरारोहां पार्थस्यामित्रकर्शन ।         |   |
| प्रणिपत्य प्रयच्छामस् 1तस्य शिष्या भवामहे ॥      | ३ |
| वयं च सर्वे सामात्याः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् । |   |
| प्रसाद्य ह्युपतिष्टामो राजन् किं करवामहे ॥       | 8 |
| राजंस्त्वमसि सङ्गामे गृहीतस्तेन मोक्षितः ।       |   |
| एतेषां बाहुवीर्येण गावश्च विजितास्त्वया ॥        | 4 |
| कुरवो निर्जिता यस्मात् सङ्ग्रामेऽभिततेजसः ।      |   |
| एष तत् सर्वमकरोत् कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥      | ફ |

<sup>1.</sup> कन्ध-म-ततिर्शष्टा । ख-च-ततस्तुष्टा।

| 866                            | महाभा <b>र</b> तम्                                                | [अ.              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                | न्याश्च प्रत्युद्गम्याश्च पाण्डवाः ।<br>इ प्राप्तकालं च मे मतम् ॥ | ا ا              |
|                                | महाभागाश्च पाण्डवाः ।<br>कुर्युराशीविषोपमाः ॥                     |                  |
|                                | ः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ।<br>सह पार्थैर्महात्मभिः ॥            | ٩.               |
|                                | शिरस्स्नातामळङ्कृताम् ॥                                           | ९॥               |
|                                | म् एषां तु बलपौरुषम् ।<br>। फल्गुनस्य च विक्रमम् ॥                | १०॥              |
| उत्तरात् पाण्डवाञ्             | श्रुत्वा विराटो दुःखमोहितः ।<br>य प्राप्तकालमचिन्त्यत् ॥          | ११॥              |
|                                | ास् सकलत्रस्सवान्धवः ।                                            | 200              |
| _                              | शिरस्स्नातां कृताञ्जिल्ः ।।<br>पाण्डवस्य समीपतः ।।                | <b>१२॥</b><br>१३ |
| विराट:—<br>प्रसीद्तु महाराजो । | वर्मपुत्रो युधिष्टिरः ।                                           |                  |
| प्रच्छन्नरूपवेषत्वान्ना        | भिर्देष्टस्टणैर्रुतः ॥                                            | 88               |
| L. क-ख <b>्म</b> - अच्याः      | पूज्याश्च मान्याश्च प्रत्युत्थेयाश्च ।                            |                  |

| 2 - 40 6 02 - 10 503                              |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| ६५] विराटपर्येण - वैराटीवैवाहिकापर्व              | ४८९ |
| शिरसाऽभिप्रपन्नोऽस्मि सपुत्रपरिचारकः ॥            | १४॥ |
| यदस्माभिरजानद्भिर् अधिक्षिप्तो महीपतिः।           | ९०॥ |
| अवस्य स्व स्ट्रिक स्वाची निर्माणः                 |     |
| अवमत्य कृतं सर्वम् अयुक्तं प्राकृतो यथा ॥         | १५॥ |
| क्षन्तुमहीसे तत् सर्वे धर्मज्ञो बन्धुवतसरः ॥      | १६  |
| ंयदिदं मामकं राष्ट्रं पुरं राज्यं च पार्थिव ।     | 34  |
| सदण्डकोशं विसृजे तव भृत्योऽस्मि पार्थिव ॥         | १७  |
| वयं च सर्वे सामात्मा भवन्तं शरणं गताः ।।          | १७॥ |
| वैशम्पायनः—                                       |     |
| तं धर्मराजः पतितं महीतळे                          |     |
| सबन्धुवर्गे असमीक्ष्य पार्थिवम् ।                 |     |
| उवाच वाक्यं परलोकदर्शनः                           |     |
| प्र <b>नष्टमन्यु</b> र्गतक्षोकमत्सरः ॥            | १८॥ |
| युधिष्टिर:                                        |     |
| न ते भयं पार्थिव विद्यते मिया                     |     |
| प्रतीतरूपोऽस्म्यनु चिन्त्य <sup>1</sup> पार्थिव । |     |
| एतत् त्वया सम्यगिहोपपादितं                        |     |
| द्विजेरमात्यें²स्सहशैश्च पण्डिते : । ▮            | १९॥ |
| इमां च कन्यां समञ्ज्जतां भृशां                    |     |
| समीक्ष्य तुष्टोऽस्मि नरेन्द्रसत्तम ॥              | २०  |
|                                                   |     |

<sup>1.</sup> क-मात्मनः। ख-म-मानसम्। ध-मानः। 2. क-स्सुद्वदेश्च। अ-स्सिचिवेश्च पण्डितेः। ध-म-स्सुद्वदा च।

क्षान्तमेतन्महाबाहो यन्मां वदसि पार्थिव । न चैव किञ्चित् पश्यामि विकृतं ते नराधिप ॥

23

वैशस्पायनः—

ततो विराटः परमाभितुष्टस् समीक्ष्य राज्ञा समयं चकार । राज्यं च सर्वं विससर्ज तस्मै

सदण्डकोशं सपुरं महात्मा ॥

२२

इति श्रीमहाभारते शतसहस्तिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ ॥ ४८ ॥ वैराटीवैवाहिकपर्वेणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

[अस्मिन्नध्याये २२ श्लोकाः]

# ॥ षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥

विरादेनार्जुनं प्रति स्वकृमार्या उत्तराया भार्यात्वेन प्रतिग्रहणप्रार्थने तं प्रत्यर्जुनेन सहेतुकथनं स्नुषात्वेन परिग्रहाङ्गीकरणम् ॥ १ ॥ दुर्योधनेन युधिष्ठिरं प्रति दूतमुखेन वयोदशवत्सरस्यासम्पूर्नावेवार्जुनेनात्मप्रकाशनात् पुनर्वनवासिवधयतानिवेदनम् ॥ २ ॥ युधिष्ठिरेण तं प्रति तेनैव दूतेन भीष्ममुखात् सन्देहस्य परिहरणीयताप्रतिवेदनम् ॥ ३ ॥ भीष्मेण विचार्यं निर्धारणपूर्वकं सङ्केतकालस्य पूर्णस्वोक्तिः ॥ ४ ॥

विरादः—
यच वक्ष्यामि  $^{1}$ ते सर्वं मा शङ्केथा युधिष्ठिर ॥
इदं सनगरं राष्ट्रं  $^{2}$ सवनं सवधूजनम् ।

11

<sup>1.</sup> क-ख-घ-ड-म-तत्। 2. क-ख-ङ-च-म-सधनं। घ-सजनं।

| .ξξ]                    | विराटपर्वणि - वैराटावैवाहिकपर्व           | 898           |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| युष्मभ्यं स             | म्प्रदास्यामि भोक्याम्युच्छिष्टमेव च ॥    | शाः           |
| अहं वृद्धश्रि           | वरं राजन् मुक्तभोगिश्चरं सुखम् ।          |               |
|                         | तु युष्मभ्यं प्रव्रजिष्यामि काननम् ॥      | शा            |
| उत्तरां प्रति           | गृह्णातु सव्यसाची धनञ्जय:।                |               |
| अयं ह्यौपरि<br>वैशम्प   | को भर्ता तस्याः पुरुषसत्तमः ॥             | ` <b>३</b> ॥ः |
|                         | र्मराजः पार्थमैक्षद्धनञ्जयम् ।            |               |
| ईक्षितं चार्<br>अर्जुनः | तुनो ज्ञात्वा मात्स्यं वचनमत्रवीत् ॥<br>— | 811           |
| _                       | रात् प्राप्ता न ते राज्यं गृहामहे ।       |               |
|                         | धनादीनां राज्ञां राज्यं गृहामहे ॥         | 411           |
| प्रतिगृह्णाम्या         | हं राजन स्नुषां दुहितरं तव ।              |               |
|                         | ां च सम्बन्धो मात्स्यभारतवंशयोः ॥         | ٤11           |
| विराटः<br>किमर्थं पाण   | —<br>ख्वश्रेष्ठ भार्यो दुहितरं मम ।       |               |
| प्रतिप्रहीतुं व         | नेमां त्वं मया दत्तामिहेच्छास ॥           | ७॥            |
| <b>अ</b> र्जुनः         |                                           |               |
|                         | मुषितस् सदा पश्यन् सुतां तव।              |               |
| रहस्यं च प्र            | काशं च विश्वस्ता पितृवन्मिय ॥             | <b>611</b>    |
| प्रियो बहुम             | तश्चासं नर्तने गीतवादिते ।                |               |
| 1. म-यक्ते              | Sयं वां हि। क-यक्तरूपो हि (घ) यक्तो यवां  | हि।           |

<sup>1.</sup> म-युक्तीऽयं वां हि। क-युक्तरूपो हि (घ) युक्ती युवां हि।

| ४९२ महाभारतम्                                                      | [अ. |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| आचार्यवच मां नित्यं मन्यते दुहिता तव ॥                             | 911 |
| वयस्यया तया राजन् सह संवत्सरोषितः ॥                                | १०  |
| अतिशङ्का ततोऽस्थाने तव लोकस्य च प्रभो ।                            |     |
| तस्मादामन्त्रये त्वां हि पुत्रार्थं वै विशाम्पते ॥                 | ११  |
| श्चुद्धं जितेन्द्रियं मन्ये तस्याद्शुद्धिः कृता मया ॥              | ११॥ |
| स्तुषायां दुहितुर्वोऽपि पुत्रे वाऽऽत्मनि वा पुनः ।                 |     |
| अतिशङ्कां न पश्यामि तेन शुद्धिभीविष्यति ॥                          | १२॥ |
| अभिषङ्गादहं भीतो मिध्याचारात् परन्तप ।                             |     |
| स्नुषार्थमुत्तरां राजन् प्रतिगृह्वामि ते सुताम् ॥                  | १३॥ |
| <sup>1</sup> स्त्रसीयो वासुदेवस्य साक्षा <sup>2</sup> देवसुतोपमः । |     |
| द्यितश्चकहस्तस्य बलवानस्त्रकोविदः ॥                                | १४॥ |
| अभिमन्युर्मेहादाहुः पुत्रो मम विद्याम्पते ।                        |     |
| जामाता तव युक्तो वै भर्ताऽथ दुहितुस्तव ॥                           | १५॥ |
| विराटः—                                                            |     |
| उपपन्नं कुरुश्रेष्ट कुन्तीपुत्रे धनञ्जये ।                         |     |
| <sup>3</sup> यदेवं धर्मनित्यश्च ज्ञातज्ञेयश्च पाण्डवः ॥            | १६॥ |

<sup>1.</sup> च-इतः सार्धश्चोको नास्ति।
2. क-च-म-हेवशिशुर्यथा। ख-हेवसुतो यथा।
3. अ-तदेवं धर्मनित्यञ्च ज्ञातज्ञानञ्च पाण्डवे। ख-सदैव।
इ-च-यदेवं धर्मनित्यञ्च शास्त्रज्ञानं च पाण्डव। घ-तदेव धर्मयुक्तस्य ज्ञानज्ञानस्य पाण्डव।

| ६६] विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                                                                                                                                                                  | ४९३  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| यत् कृत्यं मन्यसे पार्थ क्रियतां तदनन्तरम् । सर्वे कामास्समृद्धा मे सम्बन्धी यस्य मेऽर्जुनः ॥ वैश्वम्पायनः— एवं ब्रुवित राजेन्द्रे कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः । अन्वजानत सम्बन्धं समये कृष्णमातस्ययोः ॥ | १७॥  |
| दूतान् मित्रेषु सर्वेषु वासुदेवे च भारत ।                                                                                                                                                            | ,    |
| प्रेषयामास कौन्तेयो विरादश्च महीपतिः ॥                                                                                                                                                               | १९॥  |
| प्रतिगृह्य स्तुषार्थं वै दर्शयन् वृत्तमात्मनः ।                                                                                                                                                      |      |
| शीलशौचसमाचारं लोकस्यावेद्य फल्गुनः ॥                                                                                                                                                                 | २०॥  |
| छोके <sup>1</sup> विख्याप्य माहात्म्यं यशसश्च परन्तप।<br>कृतार्थश्शुचिरव्ययस् तुष्टिमानभवत् तदा ॥                                                                                                    | 2811 |
| युधिष्ठरः—<br>राजन् प्रीतोऽस्मि भद्रं ते सखा मेऽसि परन्तपं।                                                                                                                                          |      |
| सुखमध्युषितास्सर्वे अज्ञातास्त्विय पार्थिव ॥                                                                                                                                                         | २२॥  |
| वैशम्पायनः—<br>विराटनगरे राजा धर्मात्मा संशितत्रतः ।                                                                                                                                                 |      |
| पूजितश्राभिषिक्तश्च रत्नेश्च शतशिश्वतः ॥                                                                                                                                                             | २३॥  |
| तथा ब्रुवन्तं प्रसमीक्य राजा                                                                                                                                                                         |      |
| परं प्रहृष्टस्खजनेन तेन ।                                                                                                                                                                            |      |

<sup>1.</sup> ख-छ-म-विख्याप्य माहात्म्यं यशश्चास्य परन्तपः।

धनञ्जयेनासि पुनर्वनाय प्रव्राजितस्समये तिष्ठ पार्थ । त्रयोदशे होष किरीटमाली संवत्सरे पाण्डवेयोऽद्य दृष्टः ॥

२८

 क—समेल राजन् सहिताः सुद्धिद्धः । ख—संमन्ध्य राजन् सहिताः समर्थाः । घ-म—समेल राजन् सहिताः समर्थाः ।

विष्फारितं गाण्डिवमाजिमध्ये ॥

३२॥

क-म—ऽद्य । ख—न तु तस्र यत्स्यात् । घ—यद्यत्पूर्णों नु ।

1वैशस्यायनः—

ते धार्तराष्ट्रास्समयं निशम्य तीर्णप्रतिज्ञस्य धनञ्जयस्य । सञ्चिन्य सर्वे सहितास्सुहद्भिस् सपार्थिवास्स्वानि गृहाणि जग्मुः ॥

3311

इति श्रीमहाभारते शतप्रहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥

॥ ४८ ॥ वैरादीवैवाहिकपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

[अस्मिन्नध्याये ३३॥ श्लोकाः]

ख—नेच्छन्यसत्येन सुरेन्द्रलोकं
पाण्डोस्सुता ब्रह्मणश्चापि लोकम्।
तथ्यं च ते पथ्यमहं ब्रवीमि
स्वर्ग्यं यशस्यं परलोकपथ्यम् ॥
कुन्तीसुतैस्वं समुपैहि सिन्धं
भुङ्क्ष्व स्वराज्यं सह पाण्डक्षेयः।
युष्यस्व नो चेत् स्थिरबुद्धिराजी
कुन्तीसुतैर्यद्यपि राज्यमिच्छेः॥
आन्तं न शक्यं कपटेन भोकुं
राज्यं परेणं महतां बलीनाम्।
जिल्वा शस्त् भुङ्क्ष्व राज्यं समग्रं
हतो भवान् भोक्ष्यित वज्रिलोकम्॥
वैशम्पायनः—

ततस्स भागीरथिस् नुवाक्यं निशस्य गान्धारितनूद्भवो नृपः । उवाच भीष्मं प्रमुखं च पित्नोर्

## ॥ सप्तषृष्टितमोऽध्यायः ॥

अज्ञातवासपरिसमापनानन्तरमुपष्ठाव्यनगरे वसिद्धः पाण्डवैर्दूत-मुखेन समाहूतै रामकृष्णादिभिः सुभद्राभिमन्युप्रभृतिभिः सहोपष्ठाव्यं प्रत्यागमनम् ॥ १॥ तथा द्रौपदेयादिभिः सह द्रुपदादीनमागमनम् ॥ २॥ तत उत्तराया अभिमन्योश्च विवाहः ॥ ३॥

#### वैशस्पायनः-

ततस्त्रयोदशे वर्षे निष्टत्ते पञ्च पाण्डवाः।
उपप्राज्ये विराटस्य वासं चकुः पुरोत्तमे ॥ १

विराटेन सपुत्रेण पूज्यमानास्समावसन् ॥ १॥
ततो मित्रेषु सर्वेषु ज्ञातिसम्बन्धिकेष्वि ।
प्रेषयामास कौन्तेयो विराटश्च महीपतिः ॥ २॥
तेषु तत्वोपविष्टेषु प्रेषितेषु ततस्ततः ।
तत्वागमन्महाबाहुर् वनमाली हलायुधः ॥ ३॥

वैतस्मिन् काले निशम्याथ दूतवाक्यं जनार्दनः ।
दियतं स्वस्त्रियं पुत्रं सुभद्रायास्सुमानितम् ॥ ४॥

## पूर्वतोऽनुवृत्तम्—

महीं न दद्यामणुमासिकामपि॥ निहस्य पाण्डूदरसम्मवान् वा इतोऽस्मि तैर्वा सुरखोकमेमि।

[अधिकः पाठः]

- 1. अ-क-घ-च-म-नास्तीदमर्धम्।
- 2. अ-क-ध-च-म-सार्धस्थोकद्वयमिदं न दृश्यते।

| ४९८ ं महाभारतम्                                        | [अ.          |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| अभिमन्युं समादाय रामेण सहितस्तदा                       |              |
| सर्वयादवमुख्यैश्च संवृत: परवीरहा ॥                     | 411          |
| शङ्खदुन्दुभिनिघों षेर् विराटनगरं ययौ ।                 | Į            |
| कृतवर्मा च हार्दिक्यो युयुधानश्च सार्ट्या              | केः ।        |
| अनाषृष्टिस्तथाऽऋूरस् साम्बो निश्चठ एव                  | ाच॥ ७        |
| प्रद्युमश्च महाबाहुर् उल्मुकश्च महाबल:।                |              |
| अभिमन्युमुपादाय सह मात्रा परन्तपाः                     | 11           |
| 1*कृष्णेन सहितास्सर्वे पाण्डवान् द्रष्टुमा             | गताः ॥ ८॥    |
| इन्द्रसेनाद्यश्चेव रथैस्तरसुसमाहितै:।                  |              |
| उपेयुस्सादिनस्सर्वे परिसंवत्सरोषिताः ॥                 | ९॥           |
| <sup>2</sup> शतनागसहस्राणि रथानां च शतायुतम्           | 1            |
| <sup>3</sup> हयानामर्बुदं पूर्णे•निखर्वं च पदातयः.।    | ।. १०॥       |
| वृष्ण्यन्धकाश्च शतशो भोजाश्च परमौजस                    | [ <b>:</b> ] |
| अन्वयुर्वेष्णिशार्दूलं वासुदेवं महाद्युतिम्            | ॥ ११॥        |
| <sup>4</sup> वासुदेवं तदाऽऽयान्तं श्रुत्वा पाण्डुसुतास | तद्।।        |
| 1. अ-क-घ-च-म-उपेयुस्सहितास्सर्वे परिस                  |              |
| * अ-क-घ-च-म-अयं सार्धश्चोको नास्ति।                    | [अधिकः पाठः] |

<sup>2.</sup> क-ख-ख-ख-दशनागसहस्राणि हयानां च।
3. क-ख-ध-ङ-च—रथाना।
4. अ-क-ध-च-म—साधैकादशस्त्रोका न दृश्यन्ते।

| ६७ । विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                                                        | 899 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| मात्स्येन ,सहितास्सर्वे प्रत्युद्याता जनार्दनम् ॥                                           | १२॥ |
| शङ्कदुन्दुभिनिचों षेर् मङ्गलैश्च जनादेनम् ।<br>ववन्दुर्मुदितास्सर्वे पादयोस्तस्य पाण्डवाः ॥ | १३॥ |
| मात्स्येन सहितास्सर्वे आनन्दाश्रुपरिष्छताः ॥<br>पाण्डवाः—                                   | १४  |
| तव ऋष्ण प्रसादाद्वै वर्षाण्येतानि सर्वशः ।                                                  | •   |
| त्रयोदशोऽपि दाशाई यथा स समयः कृतः ।।                                                        | १५  |
| उषितास्स्मो जगन्नाथ त्वं नाथो नो जनार्दन ॥                                                  | १५॥ |
| रक्षस्व देवदेवेश त्वामद्य शरणं गताः ॥                                                       | १६  |
| वैशस्पायनः—                                                                                 |     |
| तान् वन्दमानान् सहसा परिष्वज्य जनादेनः।                                                     |     |
| विराटस्य सहायांस्तान् सर्वयादवसंवृतः ॥                                                      | 80  |
| यथाई पूजयामास मुदा परमया युतः ॥                                                             | १७॥ |
| वृष्णिवीराश्च तान् सर्वान् यथाई प्रतिपेदिरे i                                               |     |
| कृष्णा च देवकीपुत्रं ववन्दे पादयोस्तथा ॥                                                    | १८॥ |
| तामुद्यम्य सुसंहृष्टो नयने परिमार्ज्यं च ।                                                  |     |
| उवाच वाक्यं देवेशस् सर्वयादवसन्निधौ ॥                                                       | १९॥ |
| श्रीभगवान्—                                                                                 |     |
| मा शोकं कुर कल्याणि धार्तराष्ट्रान् समाहितान्।                                              |     |
| अचिराद्धातयित्वाऽहं पार्थेन सहितः क्षितिम् ॥                                                | २०॥ |
| युधिष्ठिराय दास्यामि यातु ते मानसो ज्वरः ॥                                                  | २१  |
| अभिमेन्युना च पार्थेन रौक्मिणेयेन ते शपे।                                                   |     |

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> ङ—द्भुपदस्य सुतो वीरो शिखण्डी च महारथः। [अधिकः पाठः]

<sup>\*</sup>अ-क-घ-च-म-अर्धद्वयमिदं नास्ति।

<sup>3.</sup> अ-क-घ-च-म-सह पुत्रैमेहावीयैंर् धृष्टस्मनशिखण्डिभिः।

<sup>4.</sup> अ-क-घ-च-म-सार्धस्त्रोको न दृश्यते !

| ६७] विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                               | ५०१        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| तानागतानभिप्रेक्य पार्थी ज्ञानभृतां वर:।                          |            |
| पूजेयामास विधिवद् यथाई राजसत्तमान् ॥                              | २९॥        |
| पारिवर्ह ददौ कृष्णः पाण्डवानां महात्मनाम् ।                       |            |
| क्षियो रत्नानि वासांसि पृथकपृथगनेकशः ॥                            | ३०॥        |
| <sup>1</sup> राजानो राजपुत्राश्च निवृत्ते समये तथा।               | •          |
| यथाई पाण्डवश्रेष्ठे ह्यवर्तन्ताभिपूजिताः ॥                        | ३१॥        |
| आसन् प्रहृष्टमनसः पारिवर्हे द्दुस्तदा ॥                           | <b>३</b> २ |
| तेषु तत्रोपविष्टेषु राजभिर्वृष्णिभिस्सह ।                         |            |
| विवाहो विधिवद्राजन् वृद्धे कुरुमात्स्ययोः ॥                       | 3 3        |
| ततरशङ्खा मृदङ्गाश्च गोमुखा डिण्डिमास्तदा ।                        |            |
| पार्थैंस्तंयुज्यमानस्य नेदुर्मात्स्यस्य वेइमनि ॥                  | ંરૂ૪       |
| उचावचां <sup>2</sup> स्तदा जघ्तुर् वाद्यसङ्घान् सहस्र <b>शः</b> । |            |
| भक्ष्यभोज्यात्रपानानि• <sup>3</sup> भूतानभ्यवहारयत् ॥ °           | ३५         |
| गायनाख्यानशीलाश्च नटा वैतालिकास्तथा ।                             |            |
| स्तुवन्तस्तानुपातिष्ठन् सूताश्च सह मागधैः ॥                       | ३६         |
| स्त्रियो वृद्धाः कुटुम्बिन्य उत्सवज्ञाश्च मङ्गले ।                |            |
| द्रौपद्यन्तःपुरे चैव विराटस्य गृहे स्त्रियः ॥                     | ३७         |
| सुदेष्णां तु पुरस्कृत्य मत्स्यानां केवलास्त्रियः।                 |            |
|                                                                   | 74         |

<sup>1.</sup> अ-क-घ-च-म-सार्धछोको नोपछम्यते।
2. क-ख-घ-ङ-म-न्मृगान् जन्तुर्मेध्यांश्च शतशः पश्चन्।
3. म-भूतान्यभ्यवहारयत्। क-ख-घ-ङ-च-प्रभूतानम्यहारयत्।

| ५०२ महाभारतम्                                       | [अ.     |
|-----------------------------------------------------|---------|
| आजग्मुश्चारुपीनाङ्गचस् सुमृष्टमणिकुण्डलाः           | 11 . 36 |
| वर्णोपपन्नास्ता नार्यो रूपवत्यस्वरुङ्कृताः ।        | `       |
| सर्वाश्चाभ्यभवत् कृष्णा रूपेण वपुषा श्रिया          | 11 39   |
| परिवार्थोत्तरां स्नाच्यां राजपुत्नीमलङ्कृताम् ।     |         |
| सुतामिव महेन्द्रस्य पुरस्कृत्योपतास्थिरे ॥          | 80      |
| <sup>1</sup> भृङ्गारं तु समादाय सौवर्णं जलपूरितम् । |         |
| पार्थस्य इस्ते सहसा सुतामिन्दीवरेक्षणाम् ॥          | 88      |
| स्तुषार्थं प्राक्षिपद्वारि विराटो वाहिनीपतिः ।      | 8811    |
| तां प्रत्यगृह्णात् कौन्तेयस् सुतस्यार्थे महामनाः    | : 1     |
| सौभद्रस्यानवद्याङ्गी विराटतनयां तदा ॥               | 8२॥     |
| तत्रातिष्ठन्महाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन् ।          |         |
| स्तुषां तां परिगृह्णानः कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ।   | । ४३॥   |
| द्रुपद्श्च विराटश्च शिखण्डी च महायशाः।              |         |
| काशिराजश्च शैब्यश्च धृष्टशुम्नश्च सात्यिकः ।        | 8811    |
| सप्तैतेऽक्षौहिणीपाला यज्वानो भूरिदक्षिणाः           |         |
| पाण्डवं परिवार्याथ निवासं चित्ररे तदा ॥             | 8411    |
| तत्रस्थायां तु सेनायां विराटो जगतीपतिः।             |         |
| प्रीतो दुहितरं गृह्य प्रददावभिमन्यवे ॥              | 8 8 11  |
| मुदा गृह्यात्तरां पार्थ आनाय्य च जनार्दनम्          |         |
| 1. ख-ड-कोशयोरेवेदमर्धसयं दश्यते                     |         |

| ६७] विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                      | ५०३  |
|----------------------------------------------------------|------|
| विवाहं कारयामास सौभद्रस्य महात्मनः ॥                     | ४७॥  |
| ततो विवाहो वष्ट्रधे स्थितस्सर्वगुणान्वितः।               |      |
| सौभद्रस्याद्भुतश्चैव पितुस्तव पितुस्तदा ॥                | 8611 |
| <sup>1</sup> धौम्याईशब्यैः परिवृतो जुहावाँग्री विधानतः।  |      |
| अग्नि प्रदक्षिणीकुर्वन् सौभद्रः पाणिमग्रहीत् ॥           | ्४९॥ |
| ततस्सभार्यस्संहष्टो मात्स्यराजो धनं महत्।                | •    |
| तस्मै <sup>2</sup> शतसहस्राणि हयानां वातरंहसाम्।।        | 4011 |
| <sup>3</sup> द्वे गजानां शते मुख्ये विराट: प्रददौ मुदा ॥ | 49   |
| ⁴प्रादान्मात्स्यपतिर्हेष्टः कन्याधनमनुत्तमम् ॥           | 4811 |
| पारिवर्हे च पार्थस्य प्रददौ मात्स्यपुङ्गवः ।             |      |
| कृष्णेन सह कौन्तेयः प्रत्यगृह्णात् परन्तप ॥              | ५३॥  |
| कृते विवाहे तु तदा धर्मपुत्नो युधिष्टिरः ।               |      |
| ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं यदुपाहरदच्युतः ॥                | ५३॥  |
| गोसहस्राणि रत्नानि वस्त्राणि विविधानि च।                 |      |
| भूषणानि च सर्वाणि यानानि श्रयनानि च ॥                    | 4811 |
| <sup>5</sup> पट्टवासांसि चित्राणि दासीदासान बहून ददौ ।   |      |
| नागरान् त्रीतिभिर्दिञ्यैस् तर्पयामास भूपति: ।।           | 4411 |
| तन्महोत्सवसङ्काशं हृष्टपुष्टजनाकुलम् ।                   |      |
|                                                          |      |

<sup>1.</sup> ख-ड-कोशयोरेवायं श्लोको वर्तते

<sup>2.</sup> ख**-सप्त** 

<sup>3.</sup> म—हे च नागशते मुरुव्ये वि

ख-ड-च—हे च नागशते मुख्ये धनं बहुविधं तदा।

4. अ-क-घ-च-म—इदमधं नास्ति।

5. अ-क-घ-च-म—छोकोऽयं नास्ति।

नगरं मत्स्यराजस्य ग्रुग्रुमे भरतर्षम ॥ ५६॥

पद्माद्मेश्र पौरेर्जानपदेस्सह ।

विराटो नृपतिकश्रीमान् सौभद्रायाभिमन्यवे ॥ ५०॥
तां सुतामुत्तरां दुन्वा मुमदे परमां तदा ॥ ५८

क्रनमेजयः-

वृत्ते विवाहे हृष्टात्मा यदुवाच युधिष्टिरः । तत् सर्वे कथयस्वेह कृतवन्तो यदुत्तरम् ॥

40

इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ ॥ ४८ ॥ वैराटीवैवाहिकपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ [अस्मिकध्याये ५९ छोकाः] ॥ वैराटीवैवाहिकपर्व समाप्तम् ॥ समाप्तं च विरापटर्व ॥ ४ ॥ ॥ अस्मिन् विराटपर्वणि स्रोकाः ३५००\*॥

अतः परमुद्यौगपर्व भविष्यति । तस्यायमाद्यः स्रोकः ।

कृत्वा विवाहं तु क्रुरुप्रवीरास् तदाऽभिमन्योर्गुदितास्सपक्षाः । विश्रम्य रात्रावुषिः प्रतीतास् सभां विराटस्य ततोऽभिजग्मः ॥

9

<sup>1.</sup> अ-क-च-च-म-सार्धस्त्रोकोऽयं न दृश्यते।

<sup>\*</sup> यद्यप्यश्यायक्रमेण स्त्रोकगणनायां २२८२ स्त्रोका एव भवन्ति ; तथाऽपि तस तसाधः प्रदर्शितानां समीचीनानाम् २१७ अधिकपाठस्त्रोका-नां सम्मेळनेन २५०० स्त्रोका भवन्तीति ज्ञेयम्।

# मृंखतया याह्याणामधिकपाठानां प्रदर्शनम् ॥

| पुटम् | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>श्लोक-<br>संख्या | पुटम् | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>स्रोक-<br>संख्या |
|-------|----------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|
| 2     | 9                          | 9                            | ११२   | 9                          | ` [[                         |
| ર્    | 9                          | ii                           | 996   | ÷                          | 9                            |
| 8     | 9                          | n                            | 986   | 9                          | i                            |
| •     | ક્                         | 9                            | 1/4   | ÷                          | SII.                         |
|       | કે                         | ñ                            | 139   | 9                          | 11                           |
| ø     | ž                          | ï                            | 383   | \$                         | ii                           |
| 30    | વે                         | ii                           | 383   | 9                          | 3                            |
| 93    | 9                          | n                            | 243   | ર                          | 9                            |
| 98    | 9                          | ü                            | 348   | *                          | 9                            |
| 36    | 9                          | ü                            | 989   | २                          | n                            |
| 10    | Ġ                          | n                            | १६६   | 9                          | ir.                          |
| 90    | ર                          | 2                            | 902   | 9                          | 2                            |
| 53    | 9                          | n                            | 308   | 9<br><del>2</del><br>2     | n                            |
| રેક   | 8                          | n                            | 304   | ે                          | 9                            |
| 70    | ų<br>ų                     | ï                            | 308   | g <sub>o</sub>             | 9                            |
| 24    | 9                          | ' 'ii                        | 900   | ર                          | 32                           |
| રેદ   |                            | 311                          | 964   | ર                          | 9                            |
| 34    | र<br>१                     | n                            | 360   | 2                          | સા                           |
|       | 2                          | 3                            | 966   | ર                          | 90                           |
| 83    | રં                         | ર                            | 333   | ર<br>૨<br>૧                | 311                          |
| 88    | 9                          | n                            |       | 2                          | 9                            |
|       |                            | n i                          | 338   | 9                          | 11                           |
| 88    | 9                          | 11                           | 930   | २<br>१                     | 9                            |
| 93    | . a                        | n                            | 396   | 9                          | 3                            |
|       | M & W M                    | ii                           | 200   | 9                          | . 9                          |
| 66    | ર                          | n                            |       | ર                          | 11                           |
| 69    | રે                         | 8                            | २०२   | 2                          | 11                           |
| 300   | 9                          | 3                            |       | ર                          | - 11                         |
| 903   | , 9                        | 100                          |       | २<br>३                     | 11                           |
| 904   | • 9                        | H                            | २०८   | 9                          | सा                           |

| प्टम् | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>श्कीक-<br>संख्या | पुटम्       | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>श्लोक<br>संख्या |
|-------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| ર૧૪   | ર                          | 11                           | ३०२         | 3                          | . 11                        |
| २२३   | 9                          | 11                           | 390         | 9                          | 3                           |
| • • • | 3                          | B                            | ३१२         | 2                          | 11                          |
| २२९८  | 9                          | २                            | 330         | . 3                        | 3                           |
| २३३   | Ŕ                          | n                            |             | فغ                         | n                           |
| २३६   | 9                          | शा                           |             | Ę                          | 13                          |
| २३७   | 9                          | 11                           | 3 20        | 3                          | 3                           |
| २३९   | 9                          | 11                           | 326         | 8                          | 11                          |
| 284   | 9                          | 3                            | 350         | 2                          | n                           |
| 286   | 9                          | ३॥                           |             | 8                          | 9                           |
| २४९   | 2                          | 3                            | ३३५         | 8                          | 9                           |
| २५३   | 9                          | 911                          | 388         | 2                          | 911                         |
| २६५   | 9                          | u                            | ३५३         | ર                          | सा                          |
| २६६   | 2                          | 9                            | 388         | ર                          | 11                          |
| ^     | ર્                         | २॥                           | 303         | 9                          | . 11                        |
| २६७   | ર્                         | 8                            | <b>३</b> ९0 | 3                          | 911                         |
| २६८   | 3                          | بع                           | 368         | 3                          | 11                          |
| २७२   | 3                          | 611                          |             | 8                          | - 3                         |
| 206   | <del>ه •</del>             | 11                           | 394         | , २                        | ર                           |
| २८०   | 9                          | 9                            | 399         | 9                          | 7                           |
| 269   | 9                          | 9                            |             | 2                          | 211                         |
| 264   | २                          | <b>ર</b>                     | 800         | 3                          | ₹                           |
| २८६   | ર                          | 9                            | 806         | 2                          | 4                           |
| 260   | 3                          | 9                            | 800         | 3                          | 311                         |
| 266   | <b>ર</b>                   | 9                            | 833         | 2                          | २                           |
| 208   | 9                          | 911                          | 830         | 2                          | . 11                        |
| 200   | 9                          | 11                           | 1           | 3                          | - 7                         |
| -     | 3                          | 9                            | 830         | 3                          | 3                           |
| २९८   | રે                         | 9                            |             | 3                          | 700                         |
| २९९   | 9                          | B                            | 853         | 2                          | 8,                          |
|       | २                          | 3                            | 858         | 2                          | - 11                        |

<sup>\*</sup> अ**त्र** "नाक्षाणां" "अङ्गुलं द्यङ्गुलं वाऽपि" इत्यर्धद्वयं विहत्य शिष्टं प्राह्मम्

| पुटम्'          | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>श्लोक-<br>संस्था | पुटम् | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>स्रोक-<br>संस्था |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|
| ४२४ .           | 8                          | В                            | ४६८   | ₹                          | n                            |
| ४४३             | 9                          | 9                            | • 1,5 | 8                          | n                            |
| 885             | 2                          | n                            | ४६९   | -                          | 11                           |
| 886             | ર                          | n                            |       | 9                          | ર                            |
| 840             | 9                          | ii l                         | 808   | 3                          | 311                          |
| 844             | •                          |                              | 80ई   | 3                          | H                            |
| 846             | •                          | 11                           | 808   | 9                          | 11+                          |
| -               | *                          | 311                          | 800   | 9                          | 9                            |
| ४६०             | 3                          | 3                            | 854   | ર                          | હ                            |
| 8६२             | २                          | 8                            | 888   | 9                          | n                            |
| <del>୪</del> ६७ | २                          | 911                          | ४९६   | 9                          | 811                          |
|                 |                            |                              |       | आहत्य स्रोका               | 290                          |

<sup>†</sup> प्वार्धमेव ग्राह्मम्।

## माकोशस्थितानामधिकपाठानां सूचनम् ॥

| पुटम्     | स्थलम्          | अधिक<br>श्लोक<br>संख्या | पुटम्      | स्थलम्      | अधिक<br><b>छोक-</b><br>संख्या |
|-----------|-----------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| R         | Fa              | 3                       | २०८        | ,, 9        | રા                            |
| N 38      | ۶,, ۹           | 3                       | 205        | ,, ۶        | 9                             |
| 8         | ,, 9            | n                       | 238        | " ३         | 11                            |
| २४        | ,, ૪            | B                       | २२३        | ,, 3        | n                             |
|           | په پې           | n                       | ,,         | ., રૂ       | n                             |
| 3, r      | ,, 9            | 0                       | २२९        | ,, 9        | 2                             |
| ••        | ,, ર            | 3                       | २६६        | ,, ३        | n                             |
| 88        |                 | 11                      | २७४        | ,, ٦        | 11                            |
|           | ., ૧<br>ર       | 11                      | २८०        | ,, 9        | 9                             |
| ٠,<br>پوي | ં, રે           | 11                      | ३०२        | ,, ३        | ń                             |
| 68        | ב               | 8                       | 390        | ,, 9        | 9                             |
| 904       | ,, 3            | П                       | 303        | ,, 9        | n                             |
| 309       | ,, 9            | 9                       | 833        | " Ř         | a                             |
| 922       | ", <del>ž</del> | 9                       | "          | ", <b>ર</b> | રાાં                          |
| 943       | 5               | 3                       | <b>४२०</b> | ,, 9        | 3                             |
| 308       | ", ₹<br>"̂ ₹    | ñ                       | 853        | ", ž        | Ŷ                             |

## ॥ श्रीरस्तु ॥ महाभारतविराटपर्वविषयाणाम् अक्ष**रमातृका**क्रमेण सूचनम्

| ্                                                               | याय:-पुटम्     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| अज्ञातवासार्थं प्रस्थानं कुर्वतां पाण्डवानां मङ्गलार्थं धौम्येन | <b>4</b> .     |
| हामपूर्वक मन्त्रजपः                                             | ६३६            |
| अर्जुनस्य षण्डवेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः                      | 9—EC           |
| अर्जुनस्य विराटस्य च सञ्चापः                                    | 3-40           |
| अर्जुनस्य विराटेन कन्यानाटने नियोजनम्                           |                |
| अर्जुनसुहिश्य द्रोणभीष्मकर्णादीनासुक्तयः                        | 30-200         |
| अर्जुनचोदनयोत्तरस्य शमीमारुद्य गाण्डीवाद्यायुधाहरणप्रयस         | ₹8-7 <b>90</b> |
| अर्जुनस्य उत्तरसारथीकरणपूर्वकं रथारोहणेन युद्धायाभियान          | = 34-70E       |
| अर्जुनस्य शङ्कादिशब्दश्रवणविवस्तमुत्तरं समाश्वास्य              | भू २८-१५५      |
| रणायाभियानम्                                                    | 20 200         |
| अर्जुनाभिहतस्य कर्णस्य रणात् पछायनम्                            | ३९-२९९         |
| अर्जनमामान्यित्रमामे जोते अस्तर्भानम्                           | 43-508         |
| अर्जुनबाणाहतिविषण्णे द्रोणे अश्वत्थामा तद्रक्षणायार्जुनं        |                |
| प्रत्यभियानम्                                                   | 45-560         |
| अर्जुनदत्तावकाशेन द्वोणेन रणादपयानम्                            | ५२-३८७         |
| अर्जुनस्य भीष्मद्रोणादिभिस्सह सम्भूय युद्धम्                    | 48-364         |
| अर्जुनयुद्धविशेषवर्णनम्                                         | 48-398         |
| अर्जुनस्योत्तरं समाश्वास्य दुर्योधनं प्रति रथयापनचोदनम्         | ५८-४२५         |
| अर्जुनदुर्योधनयुद्धम्                                           | 45-850         |
| अर्जुनगर्हणेन दुर्योधनस्य पुनः परावृत्य अर्जुनेन सह             |                |
| युद्धायाभियानम्                                                 | 49-838         |
| अर्जुनस्य ज्येन रणादपयानम्                                      | 49-839         |
| अर्जुनस्य विराटपुरं प्रति जयेनागमनम                             | 49-888         |

| अध्य                                                           | ाय:-पुटम्                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| अर्जुनस्य इमशानशमीतरौ गाण्डीवाद्यायुधानि निक्षिप्य 📩           |                          |
| पुनर्बृहन्नलावेषपरिग्रहेण सारथ्यकरणम्                          | ६० <b>–४</b> ४७          |
| अर्जुनप्रेरणया उत्तरेण नगरे जयोद्धोषणाय दूतप्रेषणम्            | ६०-४४८                   |
| अर्जुनकुरुयुद्धदिदक्षया समागतैदेवैरर्जुन स्ठावमानैः पुन-       |                          |
| स्वर्गे प्रति गमनम्                                            | <i>६२–४६१</i>            |
| अर्जुनस्य विराटान्तःपुरप्रवेशः                                 | ६२–४६९                   |
| अर्जुनस्य युधिष्टिरदिदृक्षया तःसमीपं गतस्य तेन पूर्ववदन-       |                          |
| भिभाषणेन भीमं प्रति प्रश्नः                                    | ६२-४७५                   |
| अर्जुनेन युधिष्टिरं प्रति स्वेन नपुंसकवेषपरिग्रहेण राजकन्या-   | ~                        |
| नाटनादिकथनम्                                                   | 5-38                     |
| अर्जुनेन सारथ्यकरणाय कवचधारणानभ्यासाभिनयः                      | <b>३२-२</b> ५५           |
| अर्जुनेन पलायत उत्तरस्य केशेषु ग्रहणम्                         | <b>३३-२६६</b>            |
| अर्जुनेनाहं कुरून् योत्स्ये मम त्वं सार्थिभवेति उत्तरसमाश्वास  | -                        |
| · नेन गाण्डीवाद्यायुधाहरणाय इमशानशमीसमीपगमनम्                  | ३३-२६८                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति शमीमारुद्य गाण्डीवाद्यायुधाहरणचोदनम्      | ३४-२७३                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्टिराद्यायुधानां पृथकपृथक् निर्देशेन |                          |
| तत्तत्स्वाभिकत्वकथनम्                                          | ३६-२८१                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्वस्यार्जुनत्वकथनपूर्वकं कद्वादीना       |                          |
| युधिष्ठिरादिःवकथनम्                                            | ३७-२८६                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति धैर्यावलम्बार्थं स्वमाहात्म्यवर्णनम्      | ३७-२९०                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्वस्य क्कीबत्वप्राप्तिहेतुकथनम्          | ३८-२९४                   |
| अर्जुनेन युद्धप्रस्थानसमये उत्तररथात् सिंहध्वजावरोपणपूर्वकं    |                          |
| स्बन्यानसिष्नहितस्य हनुमद्भजस्य रथे स्थापनम्                   | ₹ <b>९</b> –२ <b>९</b> ८ |
| अर्जुनेन सेनामध्ये दुर्योधनादर्शनेन उत्तरं प्रति तत्पदवीमनु    |                          |
| रथयापनचोदनम्                                                   | ४७-३३४                   |
| अर्जुनेन भीष्मद्रोणादीनां शराभ्यामभिवादनम्                     | ४७-३३५                   |
| अर्जुनेन सेनामध्ये दुर्योधनानवलोकनेन तस्य गवामा-               |                          |
| दानेन गमनसम्भावनया रथेन गवायं प्रस्वभियानम्                    | 86-330                   |

| अर्जुनेन गवान्तिकसुपगम्य तद्रक्षिणां बाणैरभिहननेन गर्वा     | याय:-पुटम् |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| विनिवर्तनम्                                                 |            |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्वोणकर्णादिरथानामसाधारणध्वज-          | ४८–३४१     |
| चित्राति एक्टर्प चन्यानिस्यानासस्यारणश्वज                   |            |
| चिह्नानि प्रदर्श्य तत्त्वामनिर्देशेन तत्तत्पराक्रमवर्णनम्   | 86-588     |
| अर्जुनेन दुर्योधनसैन्यविध्वंसनम्                            | 40-240     |
| अर्जुनेन कर्णपराभवस्य सङ्ग्रहेण कथनम्                       | ७०=३५८     |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति कर्णाभियानचोदनम्                       | 49-260     |
| अर्जुनेन विकर्णादिकर्णरक्षकाणां भङ्गः                       | 49-262     |
| अर्जुनेन कर्णञ्चातुरशोणाश्ववाहस्य हननम्                     | ५१-३६५     |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्रोणायाभियानचोदना                     | 42-300     |
| अज्ञेनेनाश्वत्थामजयः                                        | 43-366     |
| अर्जुनेन पराजितस्य कृपस्याश्वत्थामरथारोहणम्                 | 48-368     |
| अर्जुनेन सम्यक्तांडितस्य भीष्मस्य सार्थिनाऽन्यव नयनम        | 44-809     |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणवेरणापूर्व-      | ,,         |
| कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम्                         | 40-838     |
| अर्जुनेन दुश्शासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभिस्सहायोधनम्      | 40-890     |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामान्मुद्दिश्य याहीति परिचोद्ये | 20-010     |
| अर्धक्रोशपर्यन्तं धावनम्                                    | 48-853     |
|                                                             |            |
| अर्जुनेन दुर्योधनगर्हणम्                                    | ५८-४३२     |
| अर्जुनेन सम्मोहनास्त्रप्रयोगः                               | 43-850     |
| अर्जुनेन शङ्ख्यानम्                                         | 43-850     |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति उत्तरानिदेशानुसारेण कौरवाणां           |            |
| वस्त्राभरणाद्यानयनाज्ञा                                     | ५९-८३८     |
| अर्जुनेन दुर्योधनिकरीटस्य वाणेनापहरणम्                      | 49-883     |
| अर्जुनेन कोरवसैनिकानामभयप्रदानम्                            | £0-884     |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्ठिरादितत्त्वप्रकाशनप्रतिषेधनं-   |            |
| त्वया मयेव गावो विजिता इति च वक्तव्यमित्युक्तिः             | ६०-४४६     |
| अर्जुनेनोत्तराये कुरुवस्त्राभरणादीनां दानम्                 | 868-23     |

|                                                                                                                             | ाय:-पुटम्       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| अर्जुनेन विराटं प्रति युधिष्टिरस्य याथातथ्यकथनेन तदीयगुणा-                                                                  |                 |
| नुवर्णनपूर्वकं तस्य राजासनारोहणाईत्वप्रतिपादनम्                                                                             | ६३–४८१          |
| नुवर्णनपुवक तस्य राजालकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारक                                                              | ६४-४८२          |
| अञ्जनन (वराटप्रसाद्वरूकादाना नामस्याद्वर्गाम्याद्वराणामितः)<br>अञ्जनं सहसाऽऽगच्छन्तं प्रेक्ष्य दुर्योधनस्य द्वोणादिशरणागितः | 44-833          |
| अजुन सहसाऽऽगच्छन्त प्रदय दुवावगरा क                                                                                         | 40-386          |
| अश्वत्थामा कर्णस्य उपालम्भः                                                                                                 |                 |
| अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गच्छन्तमर्जुनमुद्दिर्य अर्जुनो                                                                   | 4E-890          |
| भयादप्यातीति कर्णस्य शङ्का                                                                                                  | -               |
| इन्द्रेण सुदर्शननामनि कामगामिनि प्रासादे देवगणानप्यारोप                                                                     |                 |
|                                                                                                                             | 91              |
| उत्तरमा बहुबला प्रति कुरून विजित्य वस्त्राभरणान्यान्यत्यु।प                                                                 | 35-540          |
| च्या गराम ग्रामनकाले परिमङ्गलाचरणम्                                                                                         | -, , , , ,      |
| उत्तरस्य कुरुसेनावळोकनमालेण भयाद्रथादवप्रुत्य पळायनम्                                                                       | <b>३३-२५९</b>   |
| एक्स्यानी गृहणायाजेनस्यानधावनम्                                                                                             | ३३-२६३          |
| उत्तरस्य प्राचिता प्रवन्तिम् वित्तरस्य द्वीणादीनामयमर्श्वनएव                                                                |                 |
| स्यादिति सम्भावनम्                                                                                                          | <b>३३-२६</b> ४  |
| उत्तरप्रत्ययार्थं सनामदशककथनपूर्वकं तन्निर्वचनम्                                                                            | ३७-२८७          |
| उत्तरस्य गाण्डीवास्त्रादिना भीतस्यार्जुनेन समाश्वासनम्                                                                      | 45-304          |
| उत्तरस्य कुरुविजयाय बृहक्लरुया सह रामनश्रवणेन                                                                               |                 |
| उत्तरस्य कुरावज्ञयाय पृष्टभाजना तर्व                                                                                        | ६१-४५०          |
| तद्भशाय विराटेन सेनाप्रेषणम्                                                                                                | £2-800          |
| उत्तरस्यैव जेतृत्वभ्रमदृष्टेन विराटेन तत्प्रशंसनम्                                                                          | ६२-४६५          |
| उत्तरागमनस्य विराटाय द्वास्स्येन निवेदनम्                                                                                   | 37-240          |
| उत्तराप्रार्थितया बृह्न्नल्या सारध्यकरणाङ्गीकरणम्                                                                           | £9-400          |
| उत्तराया अभिमन्योश्च विवाहः                                                                                                 |                 |
| उत्तराया जानमन्यात्र । पर्वास्तराया अर्जुनेन द्वौपदीं प्रति                                                                 | 22 206          |
| उत्तराये बृहब्रह्मायाः सारथ्यकाशलानवदनचादना                                                                                 | 41 10.          |
| उत्तरेण कौरवाणां वस्त्राभरणाद्यानयनम्                                                                                       | 49-839          |
| उत्तरेण बृहस्रलायाः कवचधारणम्                                                                                               | ३२- <b>२</b> ५६ |
| उत्तरेणार्जुननिकटे मुञ्ज मुञ्जेति प्रस्रापः                                                                                 | 33- <b>7</b> 60 |
| क्रिक्ट पति पावस्तानिहरुय प्रश्नः                                                                                           | 30-264          |

| उत्तरेण बृहश्चलाया अर्जुनत्विज्ञानेन तं प्रति अज्ञान-          | अध्याय:-पुटम्  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| म् ७कस्तप्वस्यापराधक्षामणम                                     | 2. 20-         |
| उत्तरेण सवाद्यधोषं पोरैः प्रत्युद्गम्यमानेन स्वनगरप्रवेशन      | <b>३८–२</b> ९२ |
| उत्तरेण राजानुज्ञयाऽन्तःपुरमेत्य तदभिवादनम्                    |                |
| उत्तरेण विराटं प्रति कस्यचिद्देवपुत्तस्यैव जेतृत्वकथनम्        | ६२–४६७         |
| उत्तरेण विराटं प्रति अर्ज्जनपराक्षमवर्णनम्                     | ६२–४७३         |
| उत्तरेण विराटं प्रति युधिष्ठिरादिकृतोपकारसारणपूर्वक-           | દ્દ્ર–૧૮૬      |
| मनगराः प्रचानेन नगरान्य निर्मारणपूर्वक-                        |                |
| मुत्तरायाः प्रदानेन तत्प्रसादनचोदना                            | <b>64-869</b>  |
| कङ्कवणावलोकनभोतोत्तरचोदनया विराटेन कङ्कक्षामणम्                | ६२-४६८         |
| कङ्केन चूतिनेषेधनम्                                            | ६१-४५५         |
| कङ्केन द्वास्स्थं प्रति बृहन्नलाया अप्रवेश्यत्वकथनम्           | ६२-४६६         |
| कर्णमभियान्तमर्जुनं प्रति चिस्नाङ्गदादिप्रधावनम्               | <b>५१–३</b> ६१ |
| कर्णस्य अर्जुनबाणाभिहत्या युद्धाद्वीतस्य अर्जुनो दृष्टः पुनर्व | r <del>i</del> |
| यातु अजुना वंगनागच्छति दुर्योधनं सम्परिव                       | र्ध            |
| गच्छाम इत्युक्तिः                                              | 48-839         |
| कर्णभीष्मादिभिर्दुर्योधनस्य रक्षणम्                            | ५९-४३५         |
| कर्णार्ज्जनयुद्धम्                                             | ५३–३६५         |
| कर्णार्जनयोः परस्परं वाचोमालस्भः                               | ५१–३६९         |
| कर्णेनात्मस्टाघनपूर्वकमज्जेनपराभवनिमध्याप्रतिज्ञानम्           | 83 300         |
| कर्णेन कृपकृतगईणममृष्यता तदुपालम्भः                            | 83-390         |
| कर्णेन स्वपराक्रमवर्णनम्                                       | 40-386         |
| कर्णोपालस्भासहिष्णुनाऽश्वत्थाम्ना सममोद्धाटनं कर्ण-            | 20-582         |
| दुर्योधनोपालम्भः                                               |                |
| कीचकाम सर्वेद्याम सरक्ताम — — — ०                              | ४३-३१८         |
| कीचकाय सुदेष्णया सुराहरणव्याजेन तहुहं प्रति द्रौपदी-           |                |
| प्रेषणप्रतिज्ञानम्<br>                                         | 34-334         |
| कीचकगृहं प्रति प्रस्थितया द्वापद्या तेन स्वस्या अदूषणाय        |                |
| ्र सूर्यादिदेवताप्रार्थना                                      | 36-338         |
| की क्यार्थनाया द्वौपद्याऽनङ्गीकारेण रोषात् कीचकेन              |                |
| द्रौपद्याः पादेन ताडनम्                                        | 36-355         |
| D-33                                                           |                |

|                                                          | अध्याय:-पुटम्           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| कीचकवधौद्यतं भीमं प्रति युधिष्ठिरेण इङ्गितेन तत्प्रतिषेध |                         |
| कीचकमारणाभावे द्वौपद्या स्वप्राणिवमोक्षणप्रतिज्ञा        | 30-380                  |
| कीचकसहोदराणां सभापालकृतशब्देनागमनम्                      | २०-१८१                  |
| कीचकसहो दरैः कीचकवधामर्षेण द्रौपद्याः कीचकेन सह          |                         |
| चरमविमानसमारोपणेन इमशानपापणम्                            | २१-१८२                  |
| कीचकनिधनवार्ताया देशेषु सर्वत प्रचारः                    | २३-१९६                  |
| कीचकेन सुदेष्णां प्रति द्वीपद्याः स्ववशीकरणप्रार्थना     | 34-333                  |
| कीचकेन द्रौपदीं प्रति स्ववशीभवनयाचनम्                    | 38-350                  |
| की चकोत्पत्तिकथनम्                                       | 9 <b>६</b> -9 <b>३७</b> |
| कीचकं जिवांसन्या द्रौपद्या रात्रौ महानसमेत्य स्वपती      |                         |
| भीमस्य प्रबोधनम्                                         | 3 <b>७–</b> 38 <b>२</b> |
| कुरुविजयदिनात् परेद्यवि प्रभाते युधिष्टिरादिभी राज-      |                         |
| ळक्षणधारणेन सिंहासनादिषूपवेशनम्                          | <b>६३–४७</b> ९          |
| कृपाचार्येण दुर्योधनं प्रति नीत्युपदेशव्याजेन पाण्डवै    |                         |
| ं स्सन्धिविधानचोदनम्                                     | <b>२६-२</b> १०          |
| कृपार्जुनयुद्धम्                                         | ५४–३९१                  |
| कृपेणार्जुनं प्रशस्य कर्णगर्हणम्                         | ४२–३१३                  |
| कृपेण स्वेषु एकैकेनीर्जनस्य दुर्जयत्वकथनेन सस्भूयाभि-    |                         |
| याननिर्धारणम्                                            | ४२-३१६                  |
| कौरवाणामपञ्चयेन पुरगमनकाले अर्जुनेन बाणैः                |                         |
| द्रोणादीनामभिवादनम्                                      | ५९-४४२                  |
| कौरवसैनिकानां सध्येमार्गं अर्जुनशरणागतिः                 | £0-884                  |
| गोपालेन केनिवत् विराटपुरमेख उत्तरं प्रति कुरुभिगीं-      |                         |
| ग्रहणस्य निवेदनम्                                        | <b>૨૧–</b> ૨૪૨          |
| दुर्योधनस्य अर्जुनगवेषणम्                                | ५८-४२३                  |
| दुर्योधनस्य युद्धात् पळायनम्                             | ५८-४२९                  |
| दुर्योधनेन पाण्डवान्वेषणाय कर्णादिभिस्समालोचनम्          | २४- <b>२०</b> १         |
| दुर्योधनेन की वकवधस्य भीमसेनकृतःवसम्भावनया               |                         |
| पण्डनार्यं विराजनगरिशिविसस्भावना                         | 26-292                  |

| अध्य                                                         | ाय:-पुटम्              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| दुर्योधनेन अथमं सुशर्मणा विराटगोग्रहणकर्तव्यतानिदेशपूर्वकं   |                        |
| कुरुभिरपरसमञ्जहिन विराटगोग्रहणम्                             | २६−२१७                 |
| दुर्योधनेन भीष्मद्रोणादिभिस्सह विराटनगरमेख उत्तर-            |                        |
| ्भागे गर्वा प्रहणम्                                          | <b>३</b> १-२४ <b>२</b> |
| दुर्योधनेनार्जनदर्शने पुनद्वीदशवत्सरारण्यवासावस्यकर्तव्यत्व- |                        |
| निर्धारणेन अवस्यं युद्धञ्च करणीयमिति निश्चयेन च              | ,                      |
| द्रोणानादरपूर्वकं दुर्निमित्तानामन्यथा गतिकल्पनेन            |                        |
| सैन्यप्रोत्साहनम्                                            | ४०-३०४                 |
| दुर्योधनेन कृपद्गोणक्षामणम्                                  | 88-358                 |
| दुर्योधनेन कर्णं प्रति अर्जुनास्तित्वाज्ञानात् विराटगोग्रहणं |                        |
| कृतम् अत इदानीमसाभिरवश्यं योद्धव्यमेव अन्यथा                 |                        |
| अयशस्यादिति कथनम्                                            | ५०-३४९                 |
| दुर्योधनेन जिल्वा गच्छन्तमर्जनमुहित्स भीष्मादीन् प्रति।      |                        |
| पुनर्युद्धकरणचोदनम्                                          | 46-880                 |
| दुर्योधनेन युधिष्टिरं प्रति दूतसुखेन वयोदशनसरस्यासम्पूर्ता-  |                        |
| वेवार्जुनेनात्मप्रकाशनात् पुनर्वनवासविधेयतानिवेदनम्          | <b>६६-</b> ४९४         |
| द्भपदादिभिद्धौपदेयादिभिस्सहागमनम्                            | ६७–४९९                 |
| द्रोणार्जुनयुद्धम्                                           | 42-309                 |
| द्वोणेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवानां धार्मिकत्वादिगुणशालितया   |                        |
| विनाशाभावनिर्धारणेन पुनस्तदन्वेषणविधानम्                     | 24-508                 |
| द्वोणेनार्ज्जनशङ्खनादादिना तस्यार्ज्जनत्वनिर्घारणेन          |                        |
| दुर्योधनं प्रति तन्निवेद्य दुनिमित्तप्रदर्शनम्               | 39-309                 |
| द्रोणेनार्जुनाभिवादनकुशलप्रश्नादिकौशल्खावनम्                 | ४७-३३५                 |
| द्रोणेन कर्णशङ्कावारणम्                                      | ५६-४१३                 |
| द्भौपदीचोदितया उत्तरया उत्तरं प्रति बृहन्नलायास्सारथ्य-      |                        |
| करणप्रार्थनचोदनम्                                            | 32-286                 |
| द्रौपद्या स्वस्थास्तरन्ध्रीभावेनावस्थानकथनम्                 | ४—२३                   |
| द्भौपद्या श्रमार्तया विराटनगरपरिसरदेशे एकरासिनिवासप्रार्थ    | ना ६—३७                |

| . अध्य                                                             | ाय:-पुटम् |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| द्रौपद्या सैरन्ध्रीवेषधारणेन सुदेष्णायास्समीपगमनम्                 | 93-64     |
| द्वीपद्यास्सुदेष्णायाश्च सहापः                                     | 92-66     |
| द्रौपद्या सैर-ब्रीरूपया सुदेष्णाशुश्रुषया तस्या गृहे वासः          | 35-34     |
| द्रौपद्या खात्मानं कामयमानस्य कीचकस्य प्रत्याख्यानम्               | 38-305    |
| द्रौपद्याः कीचकगृहं प्रति सुदेष्णया सुरानयनाय गमनचोदना             | १५-११६    |
| द्रौपद्या कीचकगृहं प्रति गमनानङ्गीकारः                             | 34-330    |
| द्रौपचा भर्तुराज्ञया सुदेष्णागृहगमनम्                              | १६-१३४    |
| द्रौपद्याऽज्ञानादिव स्वशोकहेतुं पृच्छन्तीं सुदेष्णां प्रति गन्धवैः |           |
| कीचकवधस्य भावित्वकथनम्                                             | १६-१३५    |
| द्रौपद्या भीमनिकटे स्बदुःखावेदनम्                                  | 10-184    |
| द्रीपद्या युधिष्टिरादीन् प्रति प्रत्येकं नामनिर्देशपूर्वकमनुशोचनम् | 190-989   |
| द्रौपद्या भीमं प्रति स्ववैभवानुसारणेन शोचनपूर्वकं                  |           |
| कीचकहनन चोदना                                                      | 96-340    |
| द्रौपद्या भीमं प्रति अवश्यं झटिति कीचको हन्तव्य इति कथना           | म्१९-१६५  |
| द्रौपद्या कीचकं प्रति भीमोक्तरीत्या नर्तनागारस्य                   |           |
| सङ्केतस्थळःवकरणम्                                                  | 20-300    |
| द्रौपचा भीमं प्रति कीचकसङ्केतकथनम्                                 | २०-१७३    |
| द्रौपद्या भीमहतस्य कीचकस्य सभापालेभ्यः प्रदर्शनम्                  | 20-363    |
| द्रौपद्याक्रन्दश्रवणात् पितृवनमुपगतवता भीमेनोपकीचकाना              |           |
| पञ्जाधिकशतस्य पञ्जताप्रापणम्                                       | 29-964    |
| द्रौपद्या मासावधिस्ववासाभ्यनुज्ञानप्रार्थनायां सुदेष्णया           |           |
| तदङ्गीकरणम्                                                        | 22-364    |
| धौम्येन पाण्डवान् प्रति राजगृहवासप्रकारानुशासनम्                   | 4         |
| नकुळस्य विराटेनाश्वपालने नियोजनम्                                  | 90        |
| नकुलेन युधिष्टिरं प्रति विराटनगरे स्वस्य अश्वपालकतयाऽव-            |           |
| स्थानकथनम्                                                         | 8-70      |
| नकुलेन विराटमेल खस्याश्वशास्त्रे कौश्लाभिधानम्                     | 30-04     |
| पाण्डवकार्मुकाद्यवलोकनविस्मितेनोत्तरकुमारेणार्जुन                  |           |
| प्रति तत्तदायुधवर्णनपूर्वकं तत्तत्स्वामिना प्रइनः                  | 34-200    |

| अध्य                                                            | ाय:-पुटम्        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| पाण्डवान्वेषणाय दुर्योधनप्रहितैश्रारैस्मर्वतान्विष्य दुर्योधनाय |                  |
| पाण्डवानवगतिनिवेदनपूर्वकं विराटनगरे गन्धवें: की-                |                  |
| चकवधवार्तानिवेदनम्                                              | 55-300           |
| पाण्डवैः स्वसहचरबाह्यणाभ्यतुज्ञानसम्पादनेन तद्विसर्जनपूर्वकं    |                  |
| धौम्येन सह मन्त्राय कचिदुपवेशनम्                                | 9                |
| पाण्डवेरिनद्रसेनादीन् प्रति हारकादिगमनचोदनम्                    | · ei — 5ei       |
| पाण्डवैधौंम्येन सह किञ्चिदूरं गत्वा अग्निपरिचरणे धौम्यं नियु    | ज्य              |
| विसुज्य च विराटनगरपरिसरगसनम्                                    | ६—३७             |
| पाण्डवैस्सवैंस्स्वेषासायुधानि वस्रेण परिवेष्ट्य धर्मपुताय       |                  |
| समर्पणम्                                                        | € <del></del> 89 |
| पाण्डवैस्स्वायुधानि निक्षिप्य अशीत्युत्तरशतवर्षा अस्मन्माता-    |                  |
| मृता-तेयं शमीवृक्षे आबद्धा अस्माक्रमयं कुळधर्मः-इति             |                  |
| वदिद्धिरेव-मृतं गोमृगं विष्ठकलेवरं च तलायुघोपरि सहदे            |                  |
| नेनाबचा-असाकं माता मृतेत्युचैधीषयद्भिर्गमनम्                    | ६–४६             |
| पाण्डवैः स्वस्वव्यापारैविराटपरितोषणम्                           | 9398             |
| पाण्डवैविराटस्य जयसम्पादनेन पाण्डवान् प्रति विरादस्य            |                  |
| ससन्तोषभाषणम् 🐣                                                 | 30-236           |
| पाण्डवैरुपप्लाव्यनगरे वसिद्धर्तुतमुखेन अभिमन्युविवाहार्थं       |                  |
| समाहृतै रामकृष्णादिभिरसुभद्राभिमन्युप्रभृतिभिरस-                |                  |
| होपष्ठाव्यं प्रत्यागमनम्                                        | £0-800           |
| बृह <b>न्नला</b> द्रोपदीसंवादः                                  | २२-१९३           |
| भीमस्य विराटस्य च संवादः                                        | ८—६५             |
| भीमस्य विराटेन पाकाधिकारे नियोजनम्                              | ८— <b>६७</b>     |
| भीमकीचकयो रातौ सङ्केतस्थानगमनेन युद्धम्                         | २०-१७६           |
| भोमद्रौपदीसंवादः                                                | 25-365           |
| भीमादिभिः क्रोधाद्विराटवधाध्यवसाये युधिष्ठिरेण हेतु-            |                  |
| कथनेन तत्प्रतिषेधः                                              | ६२-४७६           |
| भोमेन यधिष्टिरसान्वनम                                           | 9                |

भीष्मेण दुर्योधनं प्रति पुनर्युद्धं न कर्तव्यं हास्तिनपुरं

49-880

प्रत्येव गन्तन्यमित्युक्तिः

| अध्या                                                         | यः-पुटम्         |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| भोष्मेण विचाये निर्धारणेन सङ्केतकाळस्य पूर्णत्वोक्तिः         | ६६- ४९५          |
| भीष्मेणार्जुनप्रशंसनेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवैस्सह            |                  |
| सन्धिकरणचोदनेऽपि दुर्योधनेन तत्प्रतिषेधः                      | ४५-३२८           |
| भीष्मेणार्जनभावविज्ञानात् सेनया सह तदनुधावनम्                 | ४८–३३९           |
| यतिरूपस्य युधिष्टिरस्य विराटभवने निवासः                       | <b>७</b> —६३     |
| युधिष्टिरस्य धौम्येन देवादिनिदर्शनप्रदर्शनेन परिसान्त्वनम्    | .38              |
| युधिष्टिरस्य यतिवेषपरिग्रहेण विराटसभास्तारीभवननिर्धारणम्      | 5-33             |
| युधिष्टिरचोदनया विराटप्रेषितैर्दूतैर्नगरमेस्य जयोद्धोषणम्     | ३०-२४१           |
| युधिष्टिरादिनिहतानां गणनम्                                    | २८-२२७           |
| युधिष्टिरेण ब्राह्मणाय मृगापहृतारणिभाण्डप्रत्यर्पणम्          | 9                |
| युधिष्ठिरेण ब्राह्मणमध्ये दुर्योधनापनयादिकथनेन शोचनम्         | 3                |
| युधिष्ठिरेण आतृभिस्सह मन्त्रेण विराटनगरे निवासनिर्धारणम्      | 23               |
| युधिष्ठिरेण नकुलसहदेवयोः प्रत्येकं द्वौपद्याः वहननियोजनेऽपि   |                  |
| तयोरिप श्रमार्ततया तदनङ्गीकरणम्                               | <b>६३८</b>       |
| युधिष्टिरेण द्वीपदीवहने अर्जुनिनयोजने तेन द्वीपदीवहनम्        | ६—३९             |
| युधिष्ठिरेण मन्सजपपूर्वकं देवताश्च नमस्क्रत्य शमीवृक्षमारुह्य |                  |
| तब स्वायुधनिक्षेपः                                            | 88-3             |
| युधिष्ठिरेण आपत्सु संज्ञापनाय स्वेषां छन्ननामकरणम्            | € <del></del> 8८ |
| युधिष्ठिरेण स्विपितृधर्मानुसार्णेन यतिवेषपरिग्रहेण            |                  |
| वि <b>राटस्भा</b> प्रवेशः                                     | a83              |
| युधिष्टिरेण द्रौपद्याः सान्त्वनम्                             | 38-338           |
| युधिष्टिरेण स्वेषां युद्धकौश्रास्त्रनिवेदनेन भ्रातृभिः सह     |                  |
| समरायाभियानम्                                                 | <b>२७-२२२</b>    |
| युधिष्ठिरेण करूणया सुशर्मणो विमोक्षणम्                        | २९-२३७           |
| युधिष्ठिरेणार्जुनादीन् प्रति विराटेनाक्षाभिहननकथनम्           | ६२-४७५           |
| युधिष्टिरेणोत्तरायाः पुरस्कारेण सप्रणामं प्रसादयते            |                  |
| विराटायाभयप्रदानम्                                            | <b>£4-866</b>    |
| युधि हिरेण दुर्योधनं प्रति तेनैव दूतेन भीष्ममुखात् सन्देहस्य  |                  |
| परिहरणीयताप्रतिवेदनम्                                         | ह६-४९५           |

| अध्य                                                              | ाय:-पुर म्              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| युधिष्ठिरेणार्जुनं प्रति तद्वीर्थकथनेन विराटनगरे कथं छन्नी        |                         |
| वत्स्यसीति प्रइनः                                                 | ₹3€                     |
| युधिष्ठिरेणार्जुनं प्रति कुलास्माकमायुधानि गोप्तव्यानीति प्रश्नः  | € <del>-</del> 39       |
| विराटनगरं प्रति दुर्योधनेन दण्डयालाकर्तव्यतानिर्धारणम्            | २६-२१३                  |
| विराटगोपैर्दुततरमाद्र्य विराटं प्रति सुशर्मणा गोग्र-              |                         |
| हणनिवेदनम् "                                                      | 20-220                  |
| विराटसुशर्मसैन्थयोर्युद्धम्                                       | २८-२२५                  |
| विराटसुशर्मणोर्युद्धम्                                            | २८-२२८                  |
| विराटल युधिष्टिरस्य च सङ्घापः                                     | الصربودع                |
| विराटस्य कङ्केन द्युतदेवनम्                                       | £3-84£                  |
| विराटादीना विगतैंस्सह युद्धाय निर्गमोद्यमः                        | २७-२२३                  |
| विराटाय द्तैरुत्तरजयनिवेदनम्                                      | £3-843                  |
| विराटेन युधिष्टिरस्य प्रत्युत्थानादिना सत्कारः                    | @48                     |
| विराटेन कीचकस्यादण्डनादृष्ट्या द्वीपद्या तं प्रत्युपालम्भनम्      | 38-370                  |
| विराटेन की चकानां दहनादेशेन सुदेष्णां प्रति सेरन्ध्रया            |                         |
| बहिर्गमनचोदना                                                     | 55-333                  |
| विराटेन युधिष्टिरादिभिस्सह सुशर्मादिजयानन्तरं पुरं                | 0.                      |
| प्रत्यागमनम्                                                      | €3 <b>−</b> 88 <b>९</b> |
| विराटेन कक्कं प्रति चूतदेवनचोदनम्                                 | £3-848                  |
| विराटेन सह कद्भस्य युतकाले विराटेनोत्तरप्रशंसने कङ्केन            |                         |
| बृहब्रलाप्रशंसने च कृते विराटेन कङ्कस्याक्षेण अभिहननम्            | £3-800                  |
| विराटेन कङ्कशोणितग्रहणप्रश्ने सैरन्ध्रया तत्कारणकथनम्             | ६१-४६०                  |
| विराटेन उत्तरेण सह सभामागम्य युधिष्ठिरं प्रति राजा-               |                         |
| सनोपवेशनाक्षेपः                                                   | ६३-४८०                  |
| विराटेन सप्रणामं युधिष्ठिरादिप्रसादनम्                            | ६४-४८६                  |
| विराटेनार्जुनं प्रति स्वकुमार्या उत्तराया भार्यात्वेन प्रतिग्रहण- |                         |
| प्रार्थने तं प्रत्यर्जुनेन सहेतुकथनं स्तुपात्वेन परिग्रहाङ्गी-    |                         |
| करणस्                                                             | ६६-४९०                  |
| विराटेनोत्तरजयश्रवणेन नगरासळङाराजापनम                             | 69-842                  |

| अध्य                                                        | ाय:-पुरम्     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| विषय अति सापचा काचक्रस रण्डनचार ना                          | 98-974        |
| विराट श्रांत पारै: सानुजक देवक निधन निवे द्वा प्रांक        |               |
| नगरा द्वैपदीनिष्कासनप्रदर्भन र                              | 22-300        |
| समशानसमीपे दुरारोहे शस्त्रिक अस्त्राक्रमायु भन्ति निक्षिप्य |               |
| ग्राहतन्यानि इत्यन्तेन यधिष्ठि प्रत्यन्ति                   | € <b>—</b> 80 |
| सम्येद्रीपद्याः श्वाघनम्                                    | 95-939        |
| सहदेवेन गोपालकतया स्व स निवासकथनम्                          | 859           |
| सह देवेन गोपाळवेषधारणेन चिराटं प्रति बाह्ना                 | 99-06         |
| सह देवस्य विराटस च सह्याप=                                  | 99            |
| सह देवस्य विराटेन गोपालने नियोजनम्                          | 99-63         |
| सुदेष्णया बळाकारेण द्रीप वीसुहिस्य कीसक्षा हाममन्योदना      | 94-996        |
| सुद्ब्णया संरम्ध्री शति राजाल्या नगराहरिकी मान्नो हना       | 22-398        |
| सुरा मकणा दोभरोप विराद प्रतिहण्डयात किलानि प्रीनाम          | 26-238        |
| सुशमसानकाना विराटगोपालाना च यह स                            | 20-239        |
| सुशर्मणा युद्धे विराटस्य ब्रहणस्य                           | 29-220        |
| स्यंद्तेन रक्षसा की चकसा भूमो निपातन म                      | 98-972        |
| सूर्येण द्रौपदीरक्षणाय निगृदस्य रक्षसः प्रेचणस्य            | 98-999        |
| सैरन्ध्रया कङ्कक्षतात् प्रस्तवती स्कस्य निजेश विणा ग्रहणस्  | <b>89-840</b> |

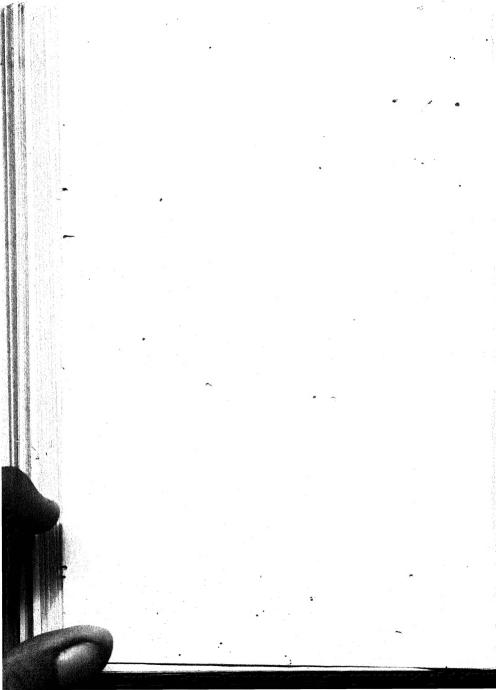

॥ श्रीः॥ महाभारतिवराटपर्वस्थानामग्रुद्धानां शोधनम्

| पुटम् | पङ्क्तिः | अग्रुद्धम्                   | शोधनम्                       |
|-------|----------|------------------------------|------------------------------|
| १२    | २०       | <b>दश</b> नीयान्             | दर्शनीयान्                   |
|       |          | कु <b>रा</b> ळै              | कुशलै                        |
| १६    | २०       | प्र <b>च्ङन्नोऽन्नभ</b> याचत | प्रच्छ <b>न्नोऽन्नमयाच</b> त |
| 38    | દ્       | बाहा                         | वाहा                         |
| १९    | 4        | परिपातुके                    | परिपादुके                    |
| 28    | १३       | नाऽहं                        | नाहं                         |
| २८    | 88       | सान्वितो                     | सान्त्वितो                   |
| ४३    | १८       | आरोह                         | आरह्य                        |
|       | १९       | निक्ष्माचायुधानि             | निक्षिपाम्यायुधानि           |
|       | २०       | चतुतुष्टयं                   | चतुष्टयं                     |
| ६८    | 20       | परिपातुके                    | परिपादुके                    |
| ७३    | १९       | इदंतुकर्मसमं नचैतत्          | इदं तु कर्म नसमं तवै-        |
| ७९    | १२       | प्रणष्ट                      | प्रनष्ट [तत्                 |
| १३२   | 3,8      | भजन्सुत                      | भजन्त्युत                    |
| 208   | १७       | वन्यौन्य                     | वन्योन्य                     |
| १९१   | २२       | सस्कारै                      | संस्कारै                     |
| 199   | २        | प्रणष्टास्ते                 | प्रनष्टास्ते                 |
|       | १९       | प्रणष्टास्ते ,               | प्रनष्टास्ते                 |

日本の 100mm 100mm

| पुटम् | पङ्क्तिः | अग्रुद्धम्     | शोधनम्         |
|-------|----------|----------------|----------------|
| १९९   | १९       | अधिकः पाठः     | पाठान्तरम्     |
| २१६   | १५       | प्रणष्टास्ते   | प्रनष्टास्ते   |
| २१ट   | २२       | ममितोजसाम्     | ममितौजसाम्     |
| २६१   | १७       | गृधानां        | गृघ्राणां      |
| २६७   | २०       | शोर्या         | शौर्या         |
| २७९   | २        | चाजिह्यगा      | चाजिह्यगा      |
| २८१   | २        | तत्तत्स्वाकत्व | तत्तत्खामिकत्व |
| २८६   | ફ        | क नु           | क नु           |
| २९५   | १९       | प्रणष्टं       | प्रनष्टं       |
| 300   | 88       | घनुषश्चैव      | धनुषश्चेव      |
| ३०५   | 80       | तैगृहीतव्यं    | तैर्गृहीतव्यं  |
| **    | १३       | मत्स्ये        | मात्स्ये       |
| ३१६   | 8        | आमतं           | आगतं           |
| ३२७   | 9        | सम्प्राप्ता    | सम्प्राप्तान्  |
|       | 80       | गुप्तास्       | गुप्तांस्      |
| ३३६   | १८       | रथवरन्नदुन्    | रथवरान् नुदन्  |
| ३५३   | ξ        | बडवा           | बडवा           |
| 398   | २        | दशघा:          | दशधा           |
| ३९९   | १५       | कान्तेयो       | कौन्तेयो       |
| 880   | 88       | पयन्त          | पर्यन्त        |
| ४२१   | 89       | द्रोणिं        | द्रौणि         |

| पुटम् | पङ्किः | अशुद्धम्          | शोधनम्            |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 840   | १२     | अभिभूयं           | अभिभूय            |
| ४५२ : | १२     | नृपतिसं •         | <b>न्ट</b> पतिस्  |
| ४५४   | १९     | पोराः             | पौराः             |
| ४६२   | १६     | सैन्द्रे          | सेन्द्रे '        |
| ४६४   | રૂ     | जना               | जनाः              |
| ४६६   | १६     | कथञ्ज <b>न</b>    | कथञ्चन            |
| 808   | १८     | कौशेषु अयं श्लीको | कोशेषु अयं स्रोको |
| ४७६   | 6      | प्रमेथेन          | प्रमेयेण          |
| 866   | 89     | रजा               | राज               |
| 868   | २०     | सहिता             | सहिता:            |

PRINTED BY V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS, AT THE 'VAVILLA PRESS', MADRAS.—1932.